

~

<u>(11</u>

To.

3~

作

.

H

本

F

卡

हनुमानप्रसाद पोद्दार

सुद्रक तथा प्रकाशक-घनद्रयामदास जाळान, गीताप्रेस, गोरखपुर ।

> सं० १९९२ प्रथम संस्करण ३२५० मृल्य 1%) छ: आना



#### श्रीहरिः

### प्रार्थना

उपनिपद् हमारी वह अमूल्य निधि है, जिसमें संरक्षित विविध ज्ञानिवज्ञानमयी अचिन्त्य रत्नराशिकी निर्मल सिच्चिदानन्दमयी ज्योति-का एक कण प्राप्त करनेके लिये समस्त संसारके तत्त्वज्ञ श्रद्धापूर्वक सिर झुकाये और हाथ पसारे खड़े है। उपनिपदोंमे उस कल्याणमय ज्ञानका अखण्ड और अनन्त प्रकाश है जो घोर छेशमयी और अन्धकारमयी भवाटवीमे भ्रमते हुए जीवको सहसा उससे निकालकर नित्य निर्वाध ज्योतिर्मयी और पूर्णानन्दमयी ब्रह्मसत्तामे पहुँचा देता है। आनन्दकी बात है कि आज उन्हीं उपनिपदोसे चुनी हुई कुछ कथाएँ पाठकोके भेट की जा रही है। लगभग दस वर्ष पूर्व बम्बईमे 'उपनिपदोनी वातो' नामक एक गुजराती पुस्तक देखी थी, तभी हिन्दीमे भी वैसी ही कथाएँ लिखनेका मन हुआ था। और उसी समय कुछ कथाएँ छिखी गयी थी। उनमेंसे कुछ तो विल्कुल गुजरातीकी शैलीपर ही थी और कुछ अन्य प्रकारसे । वे ही कथाएँ अब पाठकोको पुस्तकरूपमे मिल रही है । इसके लिये गुजराती पुस्तकके लेखक और प्रकाशक महोदय-का मै हृदयसे कृतज्ञ हूँ । इस छोटी-सी पुस्तकसे हिन्दीके पाठको-ने यदि लाभ उठाया तो सम्भव है आगे चलकर उपनिपदोकी ऐसी ही चुनी हुई अन्यान्य कथाओंके प्रकाशनकी भी चेप्रा की जाय। भूलचूकके लिये विद्वान् पाठक क्षमा करे और कृपापूर्वक सूचना दे दें जिससे यदि दूसरा संस्करण हो तो उस समय उचित सुधार कर दिया जाय । आशा है पाठक इस प्रार्थनापर ध्यान देंगे ।

विनीत

हनुमानप्रसाद पोद्दार



#### श्रीहरिः

## विषयसूची

| _                          |      |       |        |      |
|----------------------------|------|-------|--------|------|
| विषय                       |      |       | पृष्ठस | ख्या |
| १-ब्रह्म ही विजयी है       |      | •••   | •••    | \$   |
| २–अनोखा अतिथि              |      | • • • | •••    | Ę    |
| १-यमराजका अतिथि            |      | •••   | •••    | 5    |
| २–अधिकारिपरीक्षा           |      | •••   | •••    | १४   |
| ३-श्रेय और प्रेय           |      | •••   | • • •  | २०   |
| ४-साधन और स्वरूप           |      | •••   | • • •  | २५   |
| ३–आपद्धर्भ                 |      | • • • | • • •  | ३८   |
| ४–गाड़ीवालेका ज्ञान        |      | •••   | • • •  | ४१   |
| ५-गोसेवासे ब्रह्मज्ञान     |      | •••   | •••    | ४५   |
| ६-अमिद्वारा उपदेश          |      | • • • | •••    | ५०   |
| ७-निरमिमानी शिष्य          |      | •••   | • • •  | ५२   |
| ८-तत्त्वमसि                |      |       | •••    | ५५   |
| ९-एक सौ एक वर्षका ब्रह्म   | चर्य | • • • | • • •  | ६५   |
| १०-तीन बार 'द'             |      | ***   | •••    | ७५   |
| ११-परम धन                  |      | •••   | •••    | ७७   |
| १२-घोड़ेके सिरसे उपदेश     |      | •••   | • • •  | ८३   |
| १३-सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ |      | •••   | • • •  | 20   |
| १४-सटगुरुकी जिल्ला         |      | •••   | • • •  | 94   |



#### श्रीहरि:

# चित्रसूची

#### ----

|                                         |      |      |    | Aa          |
|-----------------------------------------|------|------|----|-------------|
| १-उमा और इन्द्र                         | (व   | हुवप | ń) | Ę           |
| २-अतिथि नचिकेताकी सेवामें यमराज         | (    | ,,   | )  | દ્          |
| ३-यज्ञ-मण्डपमें राजा और उपस्ति          | (    | "    | )  | રુંહ        |
| ४−गाङ्गीवाला रैक्व                      | (    | "    | )  | 88          |
| ५-सत्यकाम जावाल और गुरुगौतम ऋपि         | (    | "    | )  | 84          |
| ६-उपकोसल और सत्यकाम जावाल               | (    | ,,   | )  | 40          |
| ७-राजा अक्ष्यपति और उद्दालक आदि ऋषि     | (    | ,,   | )  | ५२          |
| ८-श्वेतकेतु और उसके पिता आरुणि ऋपि      | (    | "    | )  | <b>७</b> ७, |
| ९-देवता,असुरऔर मनुष्योंको ब्रह्माजीका उ | पदेश | (,,  | )  | <b>9</b> '• |
| १०-याजवल्क्य और मैत्रेयी                | ( एव | न्वण | (i | હ્ય         |





उमा और इन्द्र

#### श्रीहरिः

# उपानिष्डाँके चौद्ध रहा ->-->--

### ब्रह्म ही निजयी है

क समय खर्गके देवताओंने परमात्माके प्रतापसे प्रश्नित्र विजय प्राप्त की । इस विजयसे लोगोमें देवताओंकी पृजा होने लगी । देवोकी कीर्ति और महिमा सब तरफ छा गयी । विजयोन्मत्त देवता भगवान्को भूल-कर कहने लगे कि हमारी ही जय हुई है । हमने अपने पराक्रम और बुद्धिवलसे दैत्योका दलन किया है, इसीलिये लोग हमारी पूजा करते हैं और हमारे विजयगीत गाते हैं। मद अंधा बना देता है, देवता भी विजयमदमे अंघे होकर इस बातको भूल गये कि कोई सर्वशक्तिमान् ईस्वर हैं और उसीके वल और प्रभावमे सब कुल होता है। उसकी सत्ता विना पेडका एक पत्ता भी नहीं हिल मकता।

भगवान् वडे दयालु है । उन्होने देखा कि देवतागण मिथ्या अभिमानमें मत्त होकर मुझे भूलने लगे हैं, यदि इनके यह अभिमान दृढ हो गया तो असुरोकी भाँति इनका भी सर्वनाश हो जायगा। विजय प्राप्त करनेपर जहाँ सत् पुरुपोमे नम्नता आती है वहाँ इनमे अभिमान वढ रहा है । यो विचारकर देवताओंक अभिमान-का नाश कर उनका उपकार करनेके लिये परमात्मा ब्रह्मने अपनी छीलासे एक ऐसा अद्भुत कोतहल्प्रद रूप प्रकट किया जिसे देखकर देवताओकी दुद्धि चकर खा गयी। देवता घवराये आर उन्होने इस यक्षसद्य रूपधारी अद्भुत पुरुपका पता लगानेके ल्यिं अपने अगुआ अग्निदेवसे कहा कि 'हे जातवेदस् 🛧 ! हम सबमे आप सर्वापेक्षा अधिक तेजस्वी है, आप इनका पना लगाइये कि ये यक्षरूप वास्तवमे कौन हैं?' अग्निने कहा 'ठांक है, मैं पता छगाकर आता हूँ।' यो कहकर अग्नि वहाँ गये, परन्तु उसके समीप पहुँचते ही तेजसे ऐसे चकरा गये कि वोलनेतकका साहस नहीं हुआ । अन्तमें उस यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पृछा कि

<sup>•</sup> क जातनेदस्का अर्थ धनका वाता या उत्पन्न हुए सगस्त पदाधोंका छाना होता है।

'त् कौन है 2' अग्निने कहा—'मेरा नाम प्रसिद्ध है, मुझे अग्नि कहते है और जातवेदस् भी कहते है।' ब्रह्मने फिर पूछा—'यह सब तो ठीक है; परन्तु हे अग्नि! तुझमे किस प्रकारका सामर्थ्य है, त् क्या कर सकता है 2' अग्निने कहा—'हे यक्ष! इस पृथिवी और अन्तरिक्षमे जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम पदार्थ है उन सबको मै जलाकर भस्म कर सकता हूँ।'

ब्रह्मने सोचा कि इसका अहङ्कार वातोंसे नहीं दूर होगा, इसकों कुछ चमत्कार दिखलाना चाहिये।यो सोचकर ब्रह्मने उसमेंसे अपनी शक्ति खींच ली और 'तस्मै तृणं निद्धों'—उसके सामने एक सूखें घासका तिनका डालकर कहा कि 'और सबकों जलानेकी बात तो पीछे देखी जायगी, पहले 'एतद्दह'—इस तृणकों त् जला!'

अग्निदेवता अपने पूरे वेगसे तृणके निकट गये और उसे जलानेके लिये सर्व प्रकारसे यत करने लगे, परन्तु तृणको नहीं जला सके । लजासे उनका मस्तक नीचा हो गया और अन्तमे यससे बिना कुछ कहे ही अग्निदेवता अपना-सा मुँह लिये देवताओं के पास लौट आये और कहा कि 'मै तो इस बातका पता नहीं लगा सका कि यह यक्ष कौन है 2'

इसके बाद देवताओंने वायुसे कहा कि 'हे वायो ! तुम जाकर पता लगाओं कि यह यक्ष कौन है।' वायुदेव 'बहुत अच्छा' कहकर यक्षके पास गये; परन्तु उनकी भी अग्निकी-सी दशा हो गयी, वे बोल नहीं सके— यक्षने पूछा, 'त् कीन है?' वायुने कहा—'में वायु हूँ, मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है—में गमनिक्रया करनेवाला और पृथ्वीकी गन्धको वहन करनेवाला हूँ। अन्तरिक्षमे गमन करनेवाला होनेके कारण मुझे मातिरिक्ष्या भी कहते है।' यक्षने कहा—'तुझमें क्या सामर्थ्य है ' वायुने कहा—'इस पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो कुछ भी पदार्थ है उन सबको में प्रहण कर सकता हूँ ( उद्या सकता हूँ )।' ब्रह्मने वायुके सम्मुख भी वहीं सूखा तिनका रख दिया और कहा 'एतदादतस्व'—इस तिनकेको उद्या है।

वायुने अपना सारा वल लगा दिया, परन्तु तिनका हिला भी नहीं । यह देखकर वायुदेव बड़े लज्जित हुए और तुरन्त ही देवताओंके पास आकर उन्होंने कहा—'हे देवगण! पता नहीं, यह यक्ष कौन है; मै तो कुछ भी नहीं जान सका।'

जब मुनीमोसे काम नहीं होता तब मालिककी वारी आती है। इसी न्यायसे देवताओंने इन्द्रसे कहा कि 'हे देवराज! अब आप जाइये।' इन्द्र यक्षके समीप गये। देवराजको अभिमानमें भरा हुआ देखकर यक्षरूपी ब्रह्म वहाँसे अन्तर्धान हो गये, इन्द्र-का अभिमान चूर्ण करनेके लिये उनसे बाततक नहीं की। इन्द्र लिजत तो हो गये, परन्तु उन्होंने हिम्मत नहीं हार्रा और ध्यान करने लगे। इतनेमे उन्होंने देखा कि अन्तरिक्षमे अत्यन्त शोभायुक्त और सब प्रकारके उत्तमोत्तम अल्ङ्कारोसे विभूपित हिमवान्की कन्या

भगवती पार्वती उमा खड़ी है। पार्वतीके दर्शन कर इन्द्रको हर्प हुआ और उन्होने सोचा कि पार्वती नित्य ज्ञानबोधस्वरूप भगवान् शिवके पास रहती है, अतएव इन्हे यक्षका पता अवस्य ही माल्सम होगा। इन्द्रने विनयभावसे उनसे पूछा—

'माता! अभी जो यक्ष हमे दर्शन देकर अन्तर्धान हो गये वे कौन थे 2' उमाने कहा—'वह यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्म था। हे इन्द्र! इस ब्रह्मने ही असुरोको पराजित किया है, तुम लोग तो केवल निमित्तमात्र हो; ब्रह्मके विजयसे ही तुम लोगोंकी महिमा बढ़ी है और इसीसे तुम्हारी पूजा भी होती है। तुम जो अपना विजय और अपनी महिमा मानते हो सो सब तुम्हारा मिध्या अभिमान है, इसे त्याग करो और यह समझो कि जो कुछ होता है सो केवल उस ब्रह्मकी सत्तासे ही होता है।'

उमाके वचनोसे इन्द्रकी आँखें खुळ गर्या, अभिमान जाता रहा। ब्रह्मकी महान् शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र छोटे और उन्होंने अग्नि और वायुको भी ब्रह्मका उपदेश दिया। अग्नि और वायुने भी ब्रह्मको जान छिया। इसीसे ये तीनों देवता सबसे श्रेष्ठ हुए। इनमें भी इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये। कारण, उन्होंने ब्रह्मको सबसे पहळे जाना था। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मको सबसे पहळे जाननेवाला ही सर्वश्रेष्ठ है।

(केन उपनिषद्के आधारपर)



# आनोषा अतियि

त्ययुगकः, पवित्र काल है। देशभरमे यज्ञोका प्रचार हो रहा है। यन्नधृममे और उसकी पवित्र सौर्भसे आकाश भरा हुआ है। वेदके वरद मन्त्रोसे दिशाएँ गुँजनी है। यज्ञका हिव ग्रहण करनेक छिये स्वर्गसे देवगण पृथिवीपर उत्तरते हैं । पवित्र और आनन्दमयी

वाद्यध्वनिसे समस्त जीव प्रफुछित हो रहे हैं। यज्ञकर्ता यज्ञकी

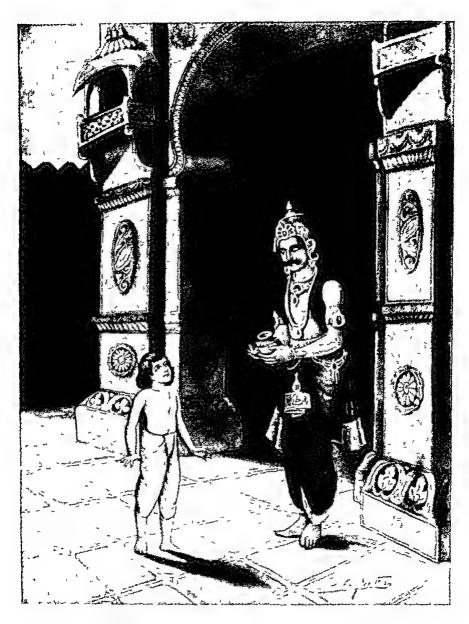

अतिथि नचिकेताकी सेवामें यमराज

पूर्णाहुति होनेपर परम श्रद्धासे ऋिवक्गणको दक्षिणा बॉटते हैं। अकांक्षारहित होकर सान्विक यज्ञकर्ता वेदविधिका पूर्णतया पालन करते हुए समस्त कार्य सम्पादन करते हैं। ऐसे पिवत्र युगमें ऋिप वाजश्रवाके सुपुत्र उद्दालक मुनिने विश्वजित् नामका एक यज्ञ किया। इस यज्ञमे सर्वस्व दान करना पड़ता है। तदनुसार वाजश्रवस (वाजश्रवाके पुत्र) उद्दालकाने भी 'सर्ववेद्सं ददी'—अपना सारा धन ऋिपयोको दे दिया। ऋिप उद्दालकाने निचकेता नामक एक पुत्र था। जिस समय ऋिप ऋिवज और सदस्योको दक्षिणा बाँट रहे थे और उसमे अच्छी-बुरी सभी तरहकी गौएँ दी जा रही थी उस समय वालक निवकेताके निर्मल अन्तःकरणमे श्रद्धाने प्रवेश किया। निचकेताने अपने मनमे सोचा—

#### पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः। अनन्दानाम ते लोकास्तान् सगच्छति ता ददत्॥

(कठ०१।१।३)

'जो गौएँ ( अन्तिम वार ) जल पी चुकी है, घास खा चुकी है और दूध दुहा चुकी है; जो शक्तिहीन अर्थात् गर्भ धारण करनेमे असमर्थ है, ऐसी गायोको जो दान करता है वह उन लोकोको प्राप्त होता है जो आनन्दसे गून्य है।'

यज्ञके बाद गौदान अवस्य होना चाहिये, परन्तु नहीं देने योग्य गौके दानसे दाताका उलटा अमङ्गल होता है। इस प्रकारकी भावनासे सरलहृदय नचिकेताके मनमे वडी वेदना हुई और अपना वलिदान देकर पिताका अनिष्ट निवारण करनेके लिये उसने कहा—

#### तत कसमै मां दास्यसीति।

'हे पिताजी ! में भी आपका धन हूँ, मुझे आप किसको देते हैं ?' पिताने कोई उत्तर नहीं दिया । नचिकेताने फिर कहा—'पिताजी ! मुझे किसको देते हैं ?' पिताने इस बार भी उपेक्षा की । धर्मभीरु नचिकेतासे नहीं रहा गया । उसने तीसरीवार फिर वहीं प्रश्न किया । ऋपि चिढ गये और खीझकर कह उठे—'तुम्हे देता हूँ मृत्युको'

#### 'मृत्यवे त्वा ददामीति'

पिताके क्रोधभरे वचन सुनकर निचकेता सोचने छगा कि 'शिष्य और पुत्रोकी तीन श्रेणियाँ हुआ करती हैं—उत्तम मध्यम और अधम । जो गुरुका अभिप्राय समझकर उसकी आज्ञाकी कोई प्रतीक्षा किये विना ही सेवा करने लगते हैं वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पानेपर कार्य करते हैं वे मध्यम है । और जो गुरुका अभिप्राय समझ छेने और आज्ञा सुन छेनेपर भी गुरुकी इच्छानुसार कार्य नही करते वे अधम कहलाते है । मै प्रथम श्रेणीमे चाहे न होऊँ पर दूसर्गमे तो अवस्य हूँ; मै अधम तो कदापि नहीं हूँ । मुझ सरीखे गुणसम्पन्न पुत्रको पिताजीने, न माल्म, क्यो यमको दे दिया ? मृत्यु-देवताका मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? सम्भवतः पिताजीने क्रोधके आवेशमे ही ऐसा कह दिया है; परन्तु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन असत्य नहीं होना चाहिये।' यो विचारकर उसने यमराजके यहाँ जानेका ही निश्चय कर लिया। घन्य पित्मक्ति और धन्य त्याग !!

पुत्रकों न्यवस्था देख ऋपि एक ओर वैठे पछता रहे थे कि

मैने क्रोधमे पुत्रसे क्या कह दिया, इतनेहीमें निचकेताने जाकर पितासे कहा—

अनुपर्य यथा पूर्वे प्रतिपर्य तथापरे। रास्यमिव मर्स्यः पच्यते रास्यमिवाजायते पुनः॥

(कठ० १।१।६)

'हे पिताजी! अपने पूर्वजोका व्यवहार देखिये, इस समयके साधु पुरुषोका व्यवहार देखिये। उनके चिरत्रोमे न कमी पहले असत्य था और न अब है। असाधु लोग ही असत्यका आचरण किया करते हैं। परन्तु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता। मनुष्य अनाजकी तरह जराजीण होकर मर जाता है और अनाजकी तरह ही कर्मवश पुनः जन्मता है। अतएव इस अनित्य संसारमे मिथ्या आचरणसे क्या प्रयोजन है आप अपने सत्यका पालन कर मुझे यमराजके पास जानेकी आज्ञा दीजिये।'

पिताको वडा दुःख हुआ, परन्तु पुत्रकी सत्यपरायणता देखकर ऋपिने आज्ञा दे दी। निचकेताने पिताके वचनोको निभानेके लिये यमसदनकी ओर प्रयाण किया।

#### यमराजका अतिथि

निर्मीकचित्त नचिकेताने पिताकी आज्ञानुसार यमराजके घरपर आकर पता लगाया तो मालम हुआ कि यमराज कहीं बाहर गये हुए हैं। नचिकेताको तीन रात्रितक अन्नजल ग्रहण किये बिना यमराजकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे दिन यमराजके लौटनेपर घरके लोगोने उनसे कहा—

वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्वाह्मणो गृहान्। तस्यैता< शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्॥

(कठ०१।१।७)

'साक्षात् अग्नि ही ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे घरमे प्रवेश करने है। साधु गृहस्थ उस अतिथिरूप अग्निके ढाहकी शान्तिके ढिये उसे जल (पादार्घ्य) दिया करते हैं। अतएव हे वैवस्तन! आप उस ब्राह्मण वालकके पर घोनेके लिये जल ले जाइये। अतिथि तीन दिनोसे आपकी वाट देखता हुआ अनशन लिये वैठा है, अतएव आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शान्त होगा।'

> , आशाप्रतीक्षे सङ्गत<sup>र</sup> स्नृतां च इष्टापृत्ते पुत्रपशूर्श्च सर्वान्। एतद् बृङ्क्ते पुरुषस्यारुपमेधसो यस्यानश्चन् वसति ब्राह्मणो गृहे॥

> > (कठ० १।१।८)

'जिस अल्पचुद्धि पुरुपके घरपर अतिथि ब्राह्मण विना मोजन किये रहता है उस मन्दवुद्धिको सारी आशा और प्रतीक्षाएँ—ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं अप्राप्त होनेकी इच्छाएँ, उनके संयोगसे प्राप्त होनेवाल पळ, उसकी सम्पत्ति, पुत्र, पश्च, सत्यभापण, यज्ञ और सारे पूर्त (कुएँ, तालाव, धर्मशाला आदि वनानेका पुण्य) नष्ट हो जाते है। इस वातको सुनकर यमराज जलसे भरा हुआ खर्णकलश लेकर दौड़े और अतिथि नचिकेताको पादार्घ्य देकर आदरपूर्वक कहने लगे—

तिस्रो रात्रीर्यद्वात्सीर्गृहे मे अनश्चन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः।

#### नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् खस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व॥

(कठ०१।१।९)

'हे ब्राह्मण! तुम नमस्कार करने योग्य अतिथि होकर मेरे घर-पर तीन दिनसे बिना कुछ खाये पड़े हो, तुमको नमस्कार है और इससे मेरे दोपकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो । मुझसे वड़ा अपराध हुआ है । अतएव तुम प्रत्येक रात्रिके लिये एक-एक वर-के हिसाबसे कुल तीन वर मुझसे माँग लो !'

यमराजके द्वारपर तीन दिनतक अतिथि भूखा पडा रहे, कितना बडा अपराध ! प्राचीन भारतमे अतिथिसेवा गृहस्थका सवसे आवश्यक कर्म माना जाता था। धर्मशास्त्रोमे लिखा है कि अतिथिको साक्षात् नारायण मानकर उसकी सेवा करनी चाहिये। जो गृहस्थ अतिथिसेवासे शून्य है, उसके समस्त शुभ कर्मोको वह भूखा अतिथि छे जाता है । भारतके वैदिक युगमे घरपर आये हुए अतिथि-नारायणकी बड़ी सेवा होती थी। यमराजका यह उदाहरण बड़े ही महत्त्वका है। जिस दिनसे भारतने इस परसेवा-व्रतके बन्धनको ढीला कर दिया, जबसे भारतके गृहस्थ केवल अपने स्री-पुत्रोके भोगविलासकी सामग्रियोका प्रवन्ध करनेमे ही कर्तव्यकी इतिश्री मानने लगे, जबसे अतिथि-नारायणोके लिये गृहस्थका द्वार बन्द होने लगा, तभीसे भारतकी दुर्गति आरम्भ हो गयी ! अस्तु, यमराजकी बातको सुनकर 'सदा सन्तुष्ट' नचिकेताने यह सोचकर

कि पिताको सुख पहुँचाना ही पुत्रका सवसे प्रथम कर्तव्य है, यमराजसे यही पहला वर मॉगा—

शान्तसङ्करपः सुमना यथा स्याद्
वीतमन्युर्गीतमो माभि सृत्यो।
त्वत्त्रसुष्टं माभिवदेत् प्रतीत
प्तत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे॥
(कर०१।१।१०)

'हे मृत्यो ! तीन वरोमेसे मै प्रथम वर यही मॉगता हूँ कि मेरे पिता मेरे प्रति शान्तसंकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जाय । और जब मै आपके यहाँसे लौटकर घर जाऊँ तो वे मुझे पहचानकर मुझसे प्रेमसे बातचीत करें।'

यमराजने 'तथास्तु' कहकर कहा कि 'मेरे द्वारा तुम्हारे वापिस छोट जानेपर तुम्हारे पिता पहलेकी भॉति तुम्हे पहचान छेंगे; मृत्युके मुखसे छूटे हुए तुमको देखकर वे सुखसे सोयेंगे और उनका क्रोध शान्त हो जायगा।

पितृभक्त वालककी पहली कामना पूर्ण हुई । निचकेताने इस प्रकार पिताका सुख सम्पादनकर फिर समस्त जीवाके महालके लिये स्वर्गके साधन अग्नितस्वको जाननेके लिये यमराजमे कहा—'हे मृत्यो ! स्वर्गमे कुछ भी भय नहीं है; वहाँ न आप (मृत्यु) है, न किसीको बुढापेका भय है; भूख-प्याससे पार होकर और शोकिसे तरकर वहाँ पुरुप वडा आनन्द भोगता है। अतएव हे मृत्यो ! आप उस स्वर्गके साधनभ्त अग्निको यथार्थरूपसे जानते है । मुझ श्रद्धावान्को आप वह वतलाइये । कारण, उसको जानकर लोग

खर्गमे रहकर अमृतत्वको (देवत्वको) प्राप्त होते है। यह मै दूसरा वर माँगता हूँ।'

यमराजने बड़ी तपस्या करके अग्निविद्याको जाना था। वास्तविक अधिकारी विना इस विद्याको देनेसे दाता और गृहीता दोनोमेंसे किसीका कल्याण नहीं होता। परन्तु आज निचकेताको उत्तम जिज्ञासु जानकर अग्नितत्त्वका महत्त्व बतलाते हुए यमराज वोले—

> प्रते व्रवीमि तदु मे निवोध स्वर्थमित्रं निवकेतः प्रजानन् । अनन्तलोकाप्तिमधो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्॥

(कठ० १।१।१४)

'हे नचिकेता ! मै उस स्वर्गके साधनभूत अग्निको भलीभाँति जानता हूँ और तुमको बतलाता हूँ, तुम इसको अच्छी तरह सुनो। यह अग्नि अनन्त (स्वर्ग) लोककी प्राप्तिका साधन है, विराट्रूपसे जगत्की प्रतिष्ठाका मूल कारण है। इसे तुम विद्वानोकी बुद्धिरूप गुहामे स्थित जानो।'

इसके अनन्तर यमराजने निचकेताको समस्त लोकोके आदि-कारण उस अग्निकी और उसके लिये जैसी और जितनी ईटे चाहिये, वे जिस प्रकार रक्खी जानी चाहिये, सो सब बतलाया अर्थात् यज्ञस्थानके निर्माणके लिये आवश्यक सामग्रियो और अग्निचयन करनेकी विधिको बतलाया । तीक्ष्णबुद्धि निचकेताने यमराजकी कही हुई सारी बातोको दुहराकर अपनी प्रतिभाको सिद्ध कर दिया। यमराजको बालककी अप्रतिम योग्यता देखकर बडी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पहले तीन वरोके अतिरिक्त एक चौथा यह वर और दिया कि—

तवैव नाम्ना भवितायमिशः
सुद्धां चेमामनेकस्पां गृहाण॥
(कठ०१।१।१६)

'मैने जिस अग्निकों वात तुमसे कहीं वह तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी। और तुम इस विचित्र रनोवाली शब्दवती मालाकों भी ग्रहण करो।' निचकेताका तेजोटीम मुखमण्डल प्रसन्तनासे भर गया। यमराज फिर बोले 'जिसने यथार्थरूपसे मातापिता और आचार्यके उपवेशानुसार तीन बार नाचिकेत अग्निकी उपासना कर यहा, वेदाव्ययन और दान किया हूं वह जन्म और मृत्युको तर जाना है और जब वह भाग्यवान् पुरुप उस अग्निकों ग्रहासे उत्पन्न हुआ, ज्ञानसम्पन्न पूजनीय देव जानता है' तब वह शान्तिकों प्राप्त होता है। जो नाचिकेत अग्निके खरूप, संख्या और आहुनि देनकी प्रणालीको जानकर उसकी उपासना करता है वह देहपातसे पहले ही मृत्युके पाशको तांडकर और शोकरहित होकर स्वर्गमें आनन्दको प्राप्त होता है।'

नाचिकेत अग्निको स्वर्गका साधन वनलाकर और उसकी कुछ और प्रशंसा करके यमराजने नचिकेतासे कहा—'तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीप्य'—'हे नचिकेता ! अव तीसरा वर माँगो।'

#### अधिकारिपरीक्षा

पिनाकी प्रसन्नताका वर इस लोकके लिये और खर्गके साधन अग्निका ज्ञान परलोकके लिये वरकर नचिकेता सोचता है कि क्या खर्गसुखमे ही जीवका परम कल्याण है ? खर्गसे भी तो पुण्यात्माओका पुण्य क्षय होनेपर वापिस लौटना सुना जाता है, अनएव अब तीसरे वरसे उस मृत्युतत्त्व या आत्मतत्त्वको जानना चाहिये जिसके जाननेपर और कुछ जानना बाकी नही रह जाता। यों सोचकर 'आत्मा परलोकमे जाता है या नहीं, मरनेके बाद आत्माकी क्या गति होती है 2'-इस आत्मज्ञानके जटिल प्रश्नको समझनेके हेतुसे नचिकेताने यमराजसे कहा-- 'मृत मनुष्यके विपयमें एक संशय है । कोई कहते है-शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिके अतिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी कोई अन्य आत्मा है । कोई कहते है, ऐसा कोई खतन्त्र आत्मा नहीं है। प्रत्यक्ष या अनुमानसे इस विषयका कोई निर्णय नहीं हो सकता । आप मृत्युके अधिपति देवता है, अतएव मै यह आत्म-तत्त्र आपसे जानना चाहता हूँ । यही तीसरा वर मै मॉगता हूँ ।' नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराजने सोचा-- 'ऋषि-कुमार वालक होनेपर भी है बड़ा ही बुद्धिमान, कैसे गोपनीय तत्त्व-को जानना चाहता है। परन्तु आत्मतत्त्व उपयुक्त पात्रको ही वतलाना उचित है, अनिधकारीके समीप आत्मतत्त्व प्रकट करनेसे हितके स्थानमें प्रायः अनिष्ट ही हुआ करता है। इसलिये पहले पात्र-परीक्षाकी आवश्यकता है।' यो विचारकर यमराजने इस तत्त्व-की कठिनताका बखान करके निचकेताको टालना चाहा। यमराजने कहा-'देवताओको भी पहले इस विपयमें सन्देह हुआ था। इस आत्मतत्त्वका समझना कोई आसान वात नहीं, यह

वड़ा ही सृक्ष्म विषय है; अतएव हे निचकेता ! तुम दृसरा वर मॉगो, इस वरके छिये मुझे मत रोको ।'

नचिकेता विपयको कठिनताका नाम सुनकर घत्रराया नहीं, परन्तु और भी अधिक दृढतासे कहने लगा—'हे मृत्यो ! पूर्वकालभे वेवताओको भी जब इस विपयम सन्देह हुआ था और जब आप भी कहते है कि यह विपय आसान नहीं है, तब मुझे इस विपयका समझानेवाला आपके समान दृसरा वक्ता हुँ हुनेपर भी कोई नहीं मिल सकता । आप किसी दृसर वरके लिये कहते हैं; परन्तु में समझता हूँ कि इसकी तुलनाका और कोई वर नहीं है, क्योंकि यहीं कल्याणकी प्राप्तिका हेतु है । अनएव मुझे यहीं समझाइये !'

किसी विपयको जब नहीं बतलाना होता है तो सबसे पहले उसकी कठिनताका भय दिखलाया जाता है। यमराजने भी परीक्षाके लिये यही किया, परनतु निचकेता इस परीक्षामें उत्तीर्ण हो गया। अवकी बार यमराजने और भी कठिन परीक्षा लेनी चाही। साधककी परीक्षाके लिये दो ही प्रधान शस्त्र होते हैं—एक 'भय' और दूसरा 'लोभ'। निचकेता भयसे नहीं डिगा, इसलिये अव यमराजने दूसरे शस्त्र लोभका प्रयोग उसपर किया। यमराजने कहा—

'वाल्क ! तुम क्या करोगे ऐसे वरको लेकर <sup>2</sup> तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोको'—

> शतायुपः पुत्रपौत्रान् चृणीप्व वहन् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान्।

#### भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छिसि॥

(कठ० १।१।२३)

'सौ-सौ वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौत्र मॉगो, गौ आदि बहुत-से पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमण्डलका राज्य मॉगो और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्ष जीनेकी इच्छा हो उतने ही वर्ष जीते रहो।' इतना ही नहीं,—

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च।
महाभूमी नचिकेतस्त्वमेघि
कामानां त्वा कामभाजं करोमि॥

(कठ० १ । १ । २४)

'इसीके समान और कोई वर चाहो तो उसे, और प्रचुर धनके साथ दीर्घजीवन माँग छो; अधिक क्या इस विशाल भूमिके तुम सम्राट् वन जाओ । मै तुम्हे अपनी सारी कामनाओका इच्छा-नुसार भोगनेवाला वनाये देता हूँ।' इसके सिवा—

ये ये कामा दुर्लभा मत्यें लोके

सर्वीन् कामा रहान्द्तः प्रार्थयस्य ।

इमा रामाः सरथाः सतूर्या

न ही दृशा लम्भनीया मनुष्येः ।

आभिर्मत्प्रताभिः परिचारयस्य

नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥

(कठ०१।१।२५)

'जो-जो भोग मृत्युलोकमें दुर्लभ है, उन सबको तुम अपनी इच्छानुसार मॉग लो । ये रथोसमेत और वाद्योसमेत जो सुन्दर रमणियाँ हों, ऐसी रमणियाँ मनुष्योको नहीं मिल सकतीं । मेरे द्वारा दी हुई इन सारी रमणियोसे तुम अपनी सेवा कराओ; परन्तु, हे नचिकेता ! मुझे मरणसम्बन्धी (मृत्युके बाद आत्मा रहता है या नहीं ) यह प्रश्न मत पृछो ।'

संसारमे ऐसा कान है जो विना चाहे इतनी भोगसामग्रिये। और उनके भोगनेके छिये दीर्घ जीवन न्यापी सामर्थ्य प्राप्त होनेपर भी उन्हें नहीं चाहेगा, सुनते ही छार टपकने छगती है; परन्तु विचार और वैराग्य-की उच भूमिकापर पहुँचा हुआ निचकेता अटछ और अचछ है, यम-राजके प्रछोभनोका उसके मनपर कोई असर नहीं हुआ । सत्य है—

रमाविलास राम अनुरागी। तजत वमन इव नर बढमागी॥

'जो वडमागी रामके प्रेमीजन है ये रमाके विलासको (भोगों-को) वमनके समान त्याग देते है।' जिसने एक बार विश्वविमोहन मनोहर झॉकीकी अनोखी छटा देख ली, वह फिर विपयोकी ओर भूलकर भी नहीं झॉकता। नचिकेताने कहा—'हे मृत्यो! आपने जिन भोग्य वस्तुओका वर्णन किया वे कलतक रहेंगी या नहीं, इसमे भी सन्देह है। ये मनुष्यकी सारी इन्द्रियोके तेजको हरण कर लेती है। आपने जो दीर्घजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्त कालकी तुलनामे बहुत थोड़ा ही है। जब ब्रह्माका जीवन भी अल्प कालका है तब औराकी तो बात ही क्या है! अतएव में यह सब नहीं चाहता। आपके रथ, घोड़े, हाभी और नाच-गान आपके ही पास रहे।'

'धनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता; जहाँ केवल कामनाका ही विस्तार है, वहाँ तृप्ति कैसी? भोगविलासकी तृष्णामें अभाव और अपूर्णतामे अतृप्ति और आकांक्षाके सिवा और क्या रह सकता है अत्वर् 'वरस्तु मे वरणीयः स प्व'—मुझे तो वही आत्मतत्त्वरूप वर चाहिये! भला, अजर और अमर देवताओं समीप आकर नीचेके मृत्युलोकका जरामरणशील कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अस्थिर और परिणाममें दुःख देनेवाले विषयोंको चाहेगा शशरिके सौन्दर्य और विषयभोगके प्रमादोको अनित्य और क्षणभङ्गर समझ-कर भी कौन ऐसा समझदार होगा जो संसारके दीर्घजीवनसे आनन्द मानेगा अत्वर्व, हे मृत्यो! जिसके विषयमे लोग संशय करते है, जो महान् परलोकके विषयमे निर्णयात्मक आत्मतत्त्वविज्ञान है, मुझे वही दीजिये।

#### योऽयं वरो गूहमनुप्रविष्टो नान्यं तसाम्नचिकेता वृणीते।

(कठ० १।१।२९)

यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर गूढ होनेपर भी नचिकेता इसके सिवा, दूसरा (अज्ञानी पुरुपोंद्वारा इच्छित ) अनित्य वर नहीं चाहता !!

इस अग्निपरीक्षामें भी निवकता उत्तीर्ण हो गया। यमराजने अब निवकताको आत्मज्ञानका पूर्ण अधिकारी समझा। वास्तवमें जो इस मायामय जगत्के सारे सुखोके मनोहर चित्र, धनके प्रलोभन, रमणियोके रमणीय प्रणय-बन्धन और कमनीय कीर्तिकी कामना आदि सभी पदार्थोको आत्मज्ञानकी तुलनामें काकविष्ठावत् या जहरके लड्डुओके समान अत्यन्त हेय और त्याज्य समझता है, जो इस लोक और परलोकके बड़े-से-बड़े भोगोको तुच्छ समझकर

सवको छात मार सकता है वही आत्मज्ञानका यथार्थ अधिकारी है। परन्तु जो कौडी-कौड़ीके छिये जन्म-जन्मान्तरतक वैरभावको आश्रय देनेके छिये तैयार रहते है और काम पड़नेपर आत्मज्ञानके सित्रा दूसरी बात नहीं करते, वैसे छोग किस अधिकारके प्राणी हैं, इस बातको विज्ञ पाठक खयं सोच छे। विपयवैराग्य, साधुसंगति और भजन-साधनके प्रभावसे पहछे आत्मज्ञानका अधिकार प्राप्त-कर तदनन्तर उसकी प्राप्तिके छिये प्रयत्न करना चाहिये, नहीं तो उभयभ्रष्ट होनेकी ही अधिक सम्भावना है!

#### श्रेय और प्रेय

यमराजने निचकेताको परम वैराग्यवान्, निर्माक और उत्तम अधिकारी समझकर परम प्रसन्न होकर कहा कि 'हं निचकेता! एक वस्तु श्रेय (कल्याण) है और दूसरी वस्तु ग्रेय है (श्रेय मनुष्यके वास्तविक कल्याण मोक्षका नाम है और ग्रेय खी-पुत्र, धन-मानादि प्रिय लगनेवाले पदार्थोका नाम है)। इन दोनोका भिन्न-भिन्न प्रयोजन है और ये अपने-अपने प्रयोजनमे मनुष्यको वॉधते हैं। इन दोनोमेसे जो श्रेयको ग्रहण करता है उसका कल्याण (मोक्ष) होता है और जो ग्रेयको चुनता है वह आपातरमणीय धन-मानादि-मे फँसकर पुरुपार्थसे श्रष्ट हो जाता है।'

'श्रेय और प्रेय दोनोमेसे मनुप्य चाहे जिसको ग्रहण कर सकता है। बुद्धिमान् पुरुप श्रेय और प्रेय दोनोके गुण-दोपोको भछीभॉति समझकर उनका भेद करता है और नीरक्षीरिववेकी हंसकी तरह प्रेयको त्यागकर श्रेयको ग्रहण करता है। परन्तु मूर्ख लोग 'प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् चृणीते'—योगक्षेमके लिये यानी प्राप्त स्त्री, पुत्र, धनादिकी रक्षा, और अप्राप्त भोग्य पदार्थीकी प्राप्तिके लिये प्रेयको ही प्रहण करते हैं। हे नचिकेता !—

स त्वं प्रियान् प्रियरूपाँश्च कामानिभध्यायञ्चिकेतोऽत्यस्त्राक्षीः।
नैतां सुद्धां वित्तमयीमवाप्तो
यस्यां मज्जन्ति वहवो मनुष्याः॥

(कठ०१।२।३)

'तुमने मेरे द्वारा वार-वार प्रलोभन दिखलाये जानेपर भी जो प्रिय स्त्री-पुत्रादि और प्रियरूप अप्सरादि समस्त भोग्य विपयोको अनित्य समझकर त्याग दिया, इस द्रव्यमयी निकृष्ट गतिको तुम नही प्राप्त हुए, जिसमें कि साधारणतः वहुत-से मनुष्य हूवे रहते है !'

इस भाषणसे यमराजने निचकेताके विवेक और वैराग्यकी विशेष प्रशंसा कर वित्तमयी संसारगतिकी निन्दा की और साथ ही विवेक-वैराग्यसम्पन्न मनुष्य ही ब्रह्मज्ञानका अधिकारी है, यह भी सूचित किया। इसके अनन्तर श्रेय और प्रेयके परस्पर विपरीत फल उत्पन्न करनेके कारणकी मीमांसा करते हुए यमराज कहने लगे—

दूरमेते विपरीते विषुची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। विद्याभीष्सिनं निवकेतसं मन्ये

न त्वा कामा बहुवोऽलोलुपन्त॥

(部本0 1171×)

'विद्या और अविद्या ये दोनों प्रसिद्ध हैं, ये दोनों एक दूसरे-से अत्यन्त विपरीत और भिन्न-भिन्न तरफ छे जानेवाछां हैं। हे निचकेता! मैं तुम्हे विद्याका अभिलापी मानता हूँ, क्योंकि तुम्हे बहुत-से भोग भी नहीं छुभा सके।'

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः। दन्द्रस्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥

( याठ० १। २। ५)

'अविद्यामे पडे हुए भी जो लोग अपनेको बड़े बुद्धिमान् और पण्डित मानते हैं वे भोगकी इच्छा करनेवाले मृहजन अन्वेसे चलाये हुए अन्योकी तरह चारो ओर ठोकरे खाते भटकते फिरते है ।'

वास्तवमे आजकल जगत्मे ऐसे अनेक मनुष्य है जो विना समझे-वृझे ही अपनेको तत्त्वज्ञानी माने हुए हैं। यदि उनके अन्तः-कृरणका दृश्य देखा जाय तो उसमे नाना प्रकारकी कामनाओका ताण्डवनृत्य होता हुआ दिखायी पडता है। परन्तु वातो और तकोंमे कहींपर ब्रह्मज्ञानमे जरा-सी भी त्रुटि नहीं दीख़नी। यमराजके कथनानुसार इस प्रकारके मिथ्याज्ञानियोके छिये मोक्षका द्वार वन्द रहता है और उन्हे पुनः-पुनः आवागमनके चक्रमे ही ठोकरे खानी पडती है। 'पुनरिप जननं पुनरिप मरणं पुनरिप जननीजठरे शयनम्' ऐसा क्यो होता है ? यमराज कहते है—

> न साम्परायः प्रतिभाति वालं प्रमाचन्तं वित्तमोहेन सूढम्।

'धनके मोहसे मोहित, प्रमादमें रत रहनेवाले मूर्खको परलोक या कल्याणका मार्ग दीखता ही नहीं।' वह तो केवल—

अयं छोको नास्ति पर इति मानी

पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥

(कठ० १।२।६)

'यही मानता है कि खी-पुत्रादि मोगोसे भरा हुआ एकमात्र यही लोक है, इसके सिवा परलोक कोई नहीं है। इसी मान्यताके कारण उसे वारंबार मेरे (मृत्युके) अधीन होना पड़ता है!

यमराज फिर बोले कि 'हे नचिकेता! आत्मज्ञान कोई साधारण-सी बात नहीं है। अनेक लोग तो ऐसे हैं जिनको आत्माके सम्बन्धकी बाते सुननेको ही नहीं मिलतीं। बहुत-से लोग सुनकर भी इसे जान नहीं सकते, आत्माका बक्ता भी आश्चर्यरूप कहीं ही कोई मिलता है और इस आत्माको प्राप्त करनेवाला भी कहीं कोई एक निपुण पुरुप ही होता है, इसी प्रकार किसी निपुण आचार्यसे शिक्षाप्राप्त कोई बिरला ही आश्चर्यरूप पुरुप आत्माको जाननेवाला होता है।'\*

'किसी सावारण मनुष्यके विवेचनसे आत्माका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान तभी होता है जब उसका उपदेश किसी अनन्य (अभेददर्शी) समर्थ पुरुषके द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह (आत्मा) सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म होनेके कारण सर्वथा अतर्क्य है। यह ज्ञान तर्कसे प्राप्त नहीं होता, यह तो किसी अलौकिक ब्रह्मज्ञानीके द्वारा बतलाया जानेपर ही प्राप्त होता है। हे निचकेता!

<sup>\*</sup> गीता अ० २। २९ मे इसी आशयका छोक है।

तुमने ऐसा पुरुष पाया है, वास्तवमे तुम सत्य-धारणासे सम्पन हो। तुम-जैसा जिज्ञासु मुझे मिछता रहे।'

यो कहकर यमराजने सोचा कि यदि निचकेताके मनमें कर्मकाण्डके फलोंकी अनित्यताके सम्बन्धमे कुछ भी सन्देह रह गया तो उसका परिणाम ग्रुभ नहीं होगा। अतएव यमराजने कहा—

'हे नचिकेता ! मै जानता हूँ कि धनराशि अनित्य है और अनित्य वस्तुओसे नित्यवस्तुकी प्राप्ति नहीं होती । यो जानते हुए भी मैने अनित्य पदार्थोंसे खर्गसुखके साधनभूत नाचिकेत अग्निका चयन किया है । इसीसे मैने यह आपेक्षिक अर्थात् अन्यान्य पदोकी अपेक्षा नित्य (अधिककालस्थायी) यमराजका पद पाया है ।

परन्तु, हे वत्स ! तुम तो सब प्रकारसे श्रेष्ट हो, तुमने उस परम पदार्थके सम्मुख जगत्की चरम सीमाके भोग, प्रतिष्ठा, यज्ञ-फल्रुपी हिरण्यगर्भका पद, अभयकी मर्यादा (चिरकाल्स्थायी जीवन), स्तुत्य और महान् ऐश्वर्यको हेय समझकर धैर्यके द्वारा त्याग दिया है। यथार्थमे तुम बडे गुणसम्पन्न हो।

यद्यपि यह आत्मा—यह नित्य प्रकाशरूप आत्मा जीवरूपसे हृदयमे विराजमान है तथापि सहजमे इसके दर्शन नहीं होते । क्योंकि यह अत्यन्त ही सूक्ष्म है, यह अत्यन्त गूढ है, समस्त जीवोंके अन्तरमे प्रविष्ट है, बुद्धिरूपी गुफामे छिपा हुआ है, राग-द्वेपादि अनर्थमय देहमे स्थित है और सबसे पुराना है। जब कोई धीर पुरुष इस देवताको अध्यातमयोगके द्वारा अर्थात् चित्तको विषयोसे निवृत्तकर उसे आत्मामे समाहित करता है तब इसे जानकर वह हर्ष और शोकसे तर जाता है। कारण, आत्मामे हर्ष और शोकको कहीं भी स्थान नहीं, ये तो वास्तवमे केवल बुद्धिके विकारमात्र हैं। जिसने ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके द्वारा आत्म-तत्त्वको सुनकर उसे सम्यक्रूपसे घारण कर लिया है और धर्मयुक्त इस सूक्ष्म आत्माको जड शरीरादिसे पृथक् समझकर प्राप्त कर लिया है वही आनन्दधामको पाकर अतुल आनन्दमें रम जाता है। मै समझता हूँ कि नचिकताके लिये भी वह मोक्षका द्वार खुला हुआ है।

#### 'विवृतं सद्म निवकेतसं मन्ये'

यमराजके वचनोसे अपनेको आत्मज्ञानका अधिकारी समझ-कर नचिकेताने कहा—

अन्यत्र धर्माद्न्यत्राधर्माद्न्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद् ।

(कठ० १।२।१४)

'हे भगवन् ! आप यदि मुझपर प्रसन्न है तो धर्म और अधर्मसे अतीत, तथा इस कार्य और कारणरूप प्रपञ्चसे पृथक्, एवं भूत तथा भविष्यत्से भिन्न जिस सर्व प्रकारके व्यावहारिक विषयोसे अतीत परब्रह्मको आप देखते है उसे मुझे बतलाइये।'

#### साधन और स्वरूप

नचिकेताके प्रश्नको सुनकर यमराजने आत्माका स्वरूप

समझते है, क्योंकि यह आत्मा न तो किसीको मारता है और न कोई मरता हो है।' यह आत्मा—

#### अणोरणीयान् महतो महीया-नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्। (कठ०१।२।२०)

'जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर है और जो महान्से भी महत्तर है, जो जीवकी हृदय-गुफामे छिपा हुआ है'—इसे वही देख पाता है जो कामनाओसे रहित है, जो कर्मोंकी सिद्धि और असिद्धिमें समिचत्त है, जो सुत-वित-दारके उत्पत्ति या विनाशमें हर्प और शोकको नहीं प्राप्त होता, जो प्रत्येक अवस्थामे परमात्माकी एक अनन्त सत्ताको उपछव्य करता हुआ शान्त और स्थिर रहता है। परन्तु जो इस प्रकारका नहीं है उसे आत्माके दर्शन नहीं होते। क्योंकि यह आत्मा निश्चल होनेपर भी दूरतक पहुँच जाता है, सोया हुआ ही सर्वत्र चला जाता है, विद्या और धनादि मदयुक्त होते हुए भी मदरहित है। इसे मेरे अतिरिक्त अन्य कौन जान सकता है?'

#### अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥

(कठ० १।२।२२)

'यह समस्त अनित्य शरीरोमे रहते हुए भी शरीररहित है, समस्त अस्थिर पदार्थोमे व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है; इस नित्य और महान् विभु आत्माको जो धीर पुरुप जान छेता है वहीं शोकसे नर जाता है।' यह एक ही आत्मा सब ओरसे और सबमे न्यापक होनेपर भी— नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन ।\*

'न तो यह वेदके प्रवचनसे प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धिसे मिलता है और न केवल जन्मभर शास्त्रोके श्रवण करनेसे ही मिलता है।' यह मिलता है उसीको जो इसको पानेके लिये परम व्याकुल हो जाता है और मिलता है उसको—

### यमेवेष वृणुते तेन लभ्य-स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन् ्स्वाम्॥

(कठ० १।२।२३)

— जिसको यह खप्रकाश आत्मा खयं खीकार कर हेता है और जिसके निकट अपना यथार्थ खरूप प्रकट कर देता है।

सो जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हिइ होइ जाई॥

ज्वतक परमात्माको पानेके लिये हृदयमे व्याकुलता और अधीरता नहीं उत्पन्न होती, जबतक साधक निष्काम साधनसे सम्पन्न नहीं हो जाता, जबतक परमात्माके नित्य खरूपके साथ उसके मनका सर्वथा संयोग नहीं हो जाता तबतक सारी बातें और सारी क्रियाएँ शुष्क और व्यर्थ है। ऐसे पुरुपका ज्ञान केवल मौखिक और लोकरज्जकमात्र होता है। उससे कोई लाभ नहीं होता। 'जो पापोमे रत है; जो दम, शम तथा चित्तवृत्तियोंके निरोधरूप समाधिसे रहित है; जिसका मन अशान्त है उसको केवल पाण्डित्यकी प्रचुरता और तकोंकी तीक्ष्णतासे ही आत्म-

<sup>-</sup> गीताके अ० ११ के ५३ वें क्षोकमे प्रायः ऐसे ही वचन है।

साक्षात्कार नहीं हो सकता ! जो शम-दमादि गुणोसे युक्त है, जो शुद्ध, संयत और समाहितचित्त है, जो इन्द्रियटाटसाओसे विरत है और जिसने श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनद्वारा अभेद-रूप प्रज्ञान प्राप्त कर टिया है वहीं उस प्रज्ञानके द्वारा इस आत्माको प्राप्त होता है—'प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्'।

जो साधनसम्पन्न नहीं है, उनको आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी वातको वतलानेके लिये यमराजने फिर कहा कि 'हे नचिकेता! देखो, दूसरोकी तो वात ही क्या है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समस्त धर्मोंके रक्षक और प्राणस्वरूप है, जो इतने श्रेष्ठ हैं वे भी उस परमात्माके 'अन्न' वन जाते हैं। सबका संहार करनेवाला मृत्यु भी जिस परमात्माके भोजनका उपसेचन अर्थात् सागपात वन जाता है ऐसे उस महामहिमान्वित परमात्माको संसारके भोगोमे आसक्त और साधनरहित मनुष्य कैसे जान सकता है कि वह 'इस प्रकार' का है!'

आत्मा और परमात्माका निर्णय करके यमराजने शिष्यको कर्मसे अग्निविद्या और ज्ञानसे ब्रह्मविद्याकों प्राप्ति वतलानके लिये कहा, 'जो यजमानको दुःखसागरसे पार करनेके लिये पुलके समान है वही नाचिकेत अग्नि है—और जो संसारसागरसे पार होना चाहनेवालोके लिये परम आश्रयखरूप है वहीं अक्षर परब्रह्म है। कर्मके द्वारा अपरब्रह्मकों और ज्ञानके द्वारा परब्रह्मकों जानना चाहिये। जीवकी मुक्तिके लिये जितने पथ है उन सबमे ज्ञान ही

सबसे प्रधान है । तदनन्तर यमराजने आत्माका रथीरूपसे वर्णन करते हुए कहा—

> आत्मान रिथनं विद्धि शरीर रथमेव तु । वुद्धि तु सार्राथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया र स्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥ (कठ०१।३।३-४)

'शरीर रथ है, आत्मा रथका खामी रथी है, बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है, ऐसा समझो। श्रोत्रादि इन्द्रियाँ घोड़े है, शब्द-स्पर्शादि विषय ही इनके दौड़नेका मैदान है और शरीर,

इन्द्रिय तथा मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं।'

घोड़ोसे ही रथ चलता है, परन्तु उस रथको चाहे जिस तरफ ले जाना लगाम हाथमें पकड़े हुए बुद्धिमान् सारधीका काम है। इन्द्रियरूपी बलवान् और प्रमथनकारी घोड़े विपयरूपी मैदानमें मनमाना दौड़ना चाहते है, परन्तु यदि बुद्धिरूपी सारथी मनरूपी लगामको जोरसे खींचकर उन्हें अपने वशमें रखता है तो घोड़ो-की ताकत नहीं कि वे मनरूपी लगामके सहारे बिना ही चाहे जिस तरफ दौड़ने लगें। यह सबको विदित है इन्द्रियाँ वास्तवमें विषयका ग्रहण तभी कर सकती है जब मन उनके साथ हो। घोड़े उसी ओर दौड़ते है जिस ओर लगामका सहारा होता है; परन्तु इस लगामको ठीक रखना सारधीके वल, बुद्धि और मार्गके ज्ञानपर निर्मर करता है। यदि बुद्धिरूप सारथी विवेकपूर्ण खामीका आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, बलवान् और

इन्द्रियरूपी अश्वोकी सञ्चालनिक्रयामे निपुण नहीं होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोडे उसके वशमे न रहकर लगामको अपने वशमें कर लेते हैं और परिणाममे वे स्थको स्थी और सार्शिसमेत चाहे जैसे दुरे स्थानमें ले जाकर पटक देते हैं। परन्तु—

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाणि वञ्यानि सद्श्वा इव सारथेः॥ (कठ०१।३।६)

'जिसकी बुद्धिमे विवेक होता है, जिसका मन एकाग्र और समाहित होता है उसकी इन्द्रियाँ अच्छे घोड़ोंकी तरह बुद्धिरूप सार्थीके वश रहती है।'

जिसका मन निग्रहरहित है, जो अविवेकी है और जो सदा अपवित्र हैं, ऐसे रथींको कभी अपने छक्ष्य—परमपद ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती । उसे वारंत्रार कप्टमय जन्ममरणरूप संसारमें ही भटकना पड़ता है । परन्तु—

> यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा श्रुचिः । स तु तत्पदमाप्तोति यसाद् भूयो न जायते ॥ (कठ०१।३।८)

'जो विवेकी है, जिसका मन निगृहीत है, जो सदा पवित्र रहता है वह ऐसे परमपदको पाता है जहाँसे छौटकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता । जिसका बुद्धिरूप सारथी विवेकी है, जिसकी मनरूप छगाम स्थिर है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े छगामके साथ-ही-साथ विवेकमयी बुद्धिके वशमें हैं वह इसी रथकी सहायतासे संसारसागरके उस पार अपने लक्ष्यस्थानपर अनायास ही जा पहुँचता है और वहीं—

### तद्विषणोः परमं पदम् ।

- 'विष्णुका परमपद है।'

यमराजने फिर कहा कि 'इन्द्रियोंसे उनके विपय श्रेष्ठ है, विपयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे महत् श्रेष्ठ है, महत्से अन्यक्त श्रेष्ठ है और अन्यक्तसे पुरुप श्रेष्ठ है। वस, इस पुरुषसे परे और कोई नहीं है—

#### सा काष्टा सा परा गतिः।

यही चरम सीमा है, यही परमगित है परन्तु यह केवल— हर्यते त्वग्रवया बुद्धवा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः।

सूक्ष्मदर्शियोके द्वारा सूक्ष्म वस्तुके निरूपणमें निपुण एकाग्रतायुक्त बुद्धिसे ही देखा जा सकता है। अतएव 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानिवोधत' उठो! जागो! और महापुरुषोके पास जाकर इसे जानो। बुद्धिमान् लोग इस मार्गको तलवारकी धारपर चलनेके समान बतलाते हैं—

### श्चरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कचयो वदन्ति ॥

इन्द्रियाँ बिहर्मुखी हैं, इसीसे वे केवल बाहरकी वस्तुओको देखती हैं अन्तरात्माको नहीं देखती । कोई विवेकसम्पन्न पुरुप ही अमृतत्वकी शुभ इच्छासे इन इन्द्रियोको अन्तर्मुखी करके अन्तरात्माको देख पाता है । अज्ञानी लोग बाह्य विपयोंकी ओर ही दौड़ते हैं और इसीसे वे सर्वत्र व्याप्त मृत्युके फन्देमे फँस जाते है परन्तु ज्ञानी पुरुप उस अमृतत्वको जानकर इन अनित्य पदाधोंसे नित्य वस्तुकी प्रार्थना नहीं करते । जो यहाँ (कार्यमे ) है वही वहाँ (कारणमें )हैं। परन्तु जो उपाधिके सम्बन्धसे और भेदज्ञानके कारण अविद्याके प्रभावसे उस अभिन्नखरूप ब्रह्मको नाना रूपोमें देखता है—

### मृत्योः स मृत्युमाभोति ।

—वह वार-वार मृत्युको (जन्म-मरणको ) ही प्राप्त होता है। इस ज्ञानकी प्राप्ति केवल विचारसे ही हो सकती है। यहाँ किञ्चित् भी भेद नहीं है। जिसको यहाँ भेद दीखता है उसीको वार-वार मृत्युकी शरण लेनी पडती है। जैसे शुद्ध जलमे शुद्ध जल मिलानेपर दोनो मिलकर एकरस तन्मय हो जाते हैं इसी प्रकार आत्मदर्शी पुरुपका आत्मा पर्मात्मासे मिलकर ब्रह्मरूप बन जाता है।

यमराजने आगे चलकर फिर कहा 'हे नचिकेता! में प्रसन्त होकर तुम्हे यह अत्यन्त गोपनीय सनातन ब्रह्मतत्त्व बतला रहा हूँ। मृत्युके बाद जीवका क्या होता है सो तुम सुनो! जिसके जैसे कर्म और जैसी वासना होती है और जिसका जैसा ज्ञान होता है उसीके अनुसार कोई तो मृत्युके बाद माताके गर्भमें जाता है और कोई मृत्युके पथात् वृक्ष, पापाणादि स्थावर योनिको प्राप्त होता है। जब समस्त प्राणी निद्राप्रस्त रहते हैं तब जो एक निर्गुण ज्योतिर्मय बहा सुप्रकाशितरूपसे जाप्रत् रहकर समस्त विपयोंको प्रकाशित करता है, वहीं शुद्ध है, वहीं बहा है, उसीका नाम अमृत है, उसके सिवा और कोई छिपा हुआ बहा नहीं है। पृथ्वी आदि सभी लोक उसीमे अवस्थित है, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता।

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च॥
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च॥
(कठ०२।२।९-१०)

अग्न एक ही है परन्तु जैसे सम्पूर्ण मुवनमें प्रवेश करनेपर वही भिन्न-भिन्न वस्तुओंमे भिन्न-भिन्न रूपमे दीखता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोमें रहनेवाला आत्मा एक ही है परन्तु सबमे भिन्न-भिन्न रूपमे दीखता है, आकाशकी तरह निर्विकार होनेके कारण बाहर भी वही रहता है। जैसे एक ही वायु लोकमे प्रवेशकर भिन्न-भिन्न रूपमें दीखता है इसी प्रकार सब प्राणियोंमें व्यापक एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न रूपमें दीखता है तथा वाहर भी रहता है। अग्नि और वायुके दृष्टान्तमे केवल यही अन्तर है कि अग्नि तो प्रकाशखरूप होकर लोकमे प्रवेश करता है, और वायु प्राण-खरूप होकर प्रत्येक देहमे प्रवेश करता है।

स्यों यथा सर्वे छोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुपैर्वाह्यदोषैः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते छोकदुःखेन बाह्यः॥ (कठ०२।२।११)

ं जैसे एक ही सूर्य सब छोकोंको आँख है, अच्छी-बुरी सभी वस्तुओका प्रकाश सूर्यसे होता है तथापि वह बाह्य दोषोसे छिप्त नहीं होता इसी प्रकार वह आत्मा सर्वव्यापी होनेपर भी जगत्के दु:खोसे छिप्त नहीं होता, उनसे बाहर रहता है।

समस्त भूतप्राणियोके अन्दर शक्तिरूपसे रहनेवाला वह

आत्मा एक ही है वही सबका नियन्ता है, वह एक ही अनेक रूपमे दिखायी देता है। जो धीर पुरुप इस प्रकार आत्माको जानते हैं उनको ही—

तेपां सुखं शाश्वतं नेतरेपाम् ।

—नित्य सुख प्राप्त होता है, दूसरोको नहीं ।

नित्योनित्यानां चेतनइचेतनाना
मेको वहनां यो विद्धाति कामान् ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा
स्तेपां शान्तिः शाश्वती नेतरेपाम् ।

(कठ०२।२।१३)

जो नित्योका भी नित्य है, जो चेतनोंका भी चेतन है, जो एक ही अनेकोकी कामनाएँ पूर्ण करता है उस शरीरस्थ आत्माका जिनको अनुभव होता है वे ही नित्यशान्तिको प्राप्त होते है, दूसरे नहीं । जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जो चन्द्रमा और तारागणोसे प्रकाशित नहीं होता, विजली जिसे प्रकाशित नहीं कर सकती उसको वेचारा अग्नि तो क्या प्रकाशित करे ? जिसके प्रकाशिसे ही सबका प्रकाश होता है, उसी परिपूर्ण प्रकाशकी दिव्य ज्योतिसे समस्त विश्व प्रकाशित हो रहा है ।

इस दश्यमान संसारके समस्त पदार्थ उस परब्रह्मसे निकल-कर उसीकी सत्तासे सदा कॉपते हुए अपने-अपने काममे लगे रहते है क्योंकि वह उठे हुए वज्रके सदश महाभयद्वर है।

> भयाद्स्याशिस्तपति भयात्तपति सूर्यः। भयादिन्द्रश्च वायुश्च सृत्युर्घावति पञ्चमः॥ (कठ०२।३।३)

अग्नि उसीके भयसे तपता है, सूर्य उसीके भयसे तपता है तथा इन्द्र, वायु और पञ्चम मृत्यु उसीके भयसे दौड़ते हैं।

जो पुरुप इस शरीरके नाश होनेसे पूर्व ही उस आत्माको जान छेता है वही मुक्त होता है, नहीं तो—

### सर्गेषु छोकेषु दारीरत्वाय कल्पते।

—इन जनममरणशील लोकोमें उसे फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है।

जब मनुष्यको सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, जब मन सब प्रकारको मिलनताको त्यागकर अत्यन्त विशुद्ध बन जाता है और जब अन्तःकरणको समस्त वासनाएँ सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाती है तब यह—

### अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्जुते।

( कठ० २। ३। १४ )

—मरणशील मनुष्य अमृत बनकर यहीपर ब्रह्मको प्राप्तकर ब्रह्मानन्दमें मग्न हो जाता है । इस अवसरपर उसके हृदयकी ('मै' और 'मेरे' की ) समस्त ग्रन्थियाँ टूट जाती है और वह अमृत वन जाता है, बस,—

#### **पतावद्**नुशासनम्

यही शास्त्रका उपदेश है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। (कठोपनिषद्के आधारपर)

# आपिद्धम

एक समय कुरुदेशमे ओलोकी वड़ी वर्पी होनेसे और उगते हुए अन्नका नाश हो जानेसे भयानक अकाल पड गया। अकालसे पींड़ित नर-नारी अनके अभावसे देश छोड़कर भागने लगे। इसीलिये चक्रके पुत्र उपितने भी अपनी अप्राप्तयौवना पती आटिकीको साथ हेकर देश छोड़ दिया और भटकते-भटकते दोनो एक महावताके ग्राममे पहुँचे । भूखके मारे उस समय उपित मरणासक दशाको प्राप्त हो रहा था । उसने एक महावतको उबले हुए उड़दके दाने खाते देखा और उसके पास जाकर कुछ उड़द देनेको कहा । महावतने कहा—'मै इस वर्तनमें रखे हुए जो उडद खा रहा हूँ इन जूँठे उडदोके सिवा मेरे पास और उडद नहीं है तब मै तुम्हे कहाँसे दूँ 27 महावतकी वात सुनकर उपस्तिने कहा-'मुझे इनमेसे ही कुछ दे दो' तब महावतने उनमेसे थोड़े-से उड़द उपित्तको दे दिये और जल सामने रखकर कहा कि 'लो, इनको खाकर जल पी लो।' इसपर उपस्तिने कहा—'भाई! मै यह जल पी लूंगा तो मुझे दूसरेकी जुठन खानेका दोप लगेगा।'

महावतने अचरजसे पूछा, 'तो क्या तुमने जो उडद मुझसे लिये है, ये जूठे नहीं है, फिर जूठे जलहींमे कौन-सा दोप है 2'

उपस्तिने उत्तर दिया—'भाई! यदि मै यह उडद नहीं खाता तो मेरे प्राण नहीं रहते (प्राण-संकटमें आपद्धर्म समझकर ही मैं उड़द खा रहा हूँ) अब जल तो मेरी इच्छानुसार मुझे दृसरी गह भी मिल जायगा। यदि उडदकी तरह मैं तुम्हारा जूँठा जल



यज्ञ-मण्डपमें राजा और उपित

भी पी छूँ तब तो वह स्वेच्छाचार ही होगा। आपद्धर्म नहीं रहेगा। इसिलिये में तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा। इतना कहकर उपस्तिने कुछ उड़द खा लिये और शेष अपनी खीको दे दिये। ब्राह्मणीको पहले ही कुछ खानेको मिल गया था, इसिलिये पितके दिये हुए जूँठे उड़द उसने खाये नहीं, अपने पास रख लिये।

दूसरे दिन प्रातःकाल उपितने प्रातःकृत्य करनेके बाद अपनी स्नीसे कहा—'क्या करूँ, मुझे जरा-सा भी अन्न कहीसे खानेको मिल जायतो मै अपना निर्वाह होने लायक कुछ धन प्राप्त कर सकता हूँ, यहाँसे समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋत्विक्के काममें मेरा भी वरण कर लेगा।'

यह सुनकर स्त्रीने कहा—'मेरे पास कलके बचे हुए कुछ उड़द हैं, लीजिये, इन्हे खाकर यहमें शीघ्र चले जाहये।' भूखसे अशक्त हुए उपितने उड़द खा लिये और कुछ खस्थ होकर वह राजाके यहमें चले गये।वहाँ जाकर वे आस्तावमें (स्तुतिके स्थानमें) स्तुति करनेवाले उद्गाताओंके पास जाकर बैठ गये। और स्तुति करनेवालोकी भूल देखकर उनसे वोले—'हे प्रस्तोता! आप जिन देवताकी स्तुति करते हैं वे देव कौन हैं शिप यदि अधिष्ठाताको जाने बिना उनकी स्तुति करेंगे तो याद रिखये, आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा' इसी प्रकार उद्गातासे कहा कि 'हे उद्गीथकी स्तुति करनेवाले! यदि आप उद्गीयभागके देवताको जाने बिना उनका उद्गान करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा।' तदनन्तर उन्होंने प्रतिहारका गान करनेवालेकी ओर भी मुड़कर कहा कि 'हे प्रतिहारका गान करनेवाले प्रतिहर्ता! यदि आप

देवताको विना जाने उसको प्रतिहार करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर जायगा।' यह सुनकर स्तोता; उद्गाता और प्रतिहर्ता आदि सब ऋत्विजगण मस्तक गिरनेके डरसे अपने-अपने कर्मको छोडकर चुप होकर बैठ गये।

राजाने अपने ऋत्विजोकी यह दशा देखकर कहा कि 'हें भगवन्! आप कीन है, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं।' उपित्तने कहा—'राजन्! में चक्रका पुत्र उपित्त हूँ।' राजाने कहा—'ओहो! भगवन्! उपित्त आप ही हैंं! मैने आपके बहुत-से गुण सुने हैं। इसीलिये मैने ऋत्विजके कामके लिये आपकी बहुत खोज की थी परन्तु आपके न मिलनेपर मुझे दूसरे ऋत्विज वरण करने पड़े। अब मेरे सौभाग्यसे आप पथारे हैं तो हे भगवन्! ऋत्विज-सम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी कृपा कीजिये।'

उपिस्तिने कहा—'बहुत अच्छा ! परन्तु इन ऋत्विजोको हटाना नहीं, मेरी आज्ञानुसार ये ऋत्विजगण अपना-अपना कर्म करे । और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाय, उतनी ही मुझे देना ।' (न तो मैं इन छोगोंको निकालना चाहता हूँ, और न दक्षिणामें अधिक धन लेकर इनका अपमान करना चाहता हूँ । मेरी देख-रेखमे ये सब कर्म करते रहेगे) तदनन्तर प्रस्तोता, उद्गाता आदि समस्त ऋत्विजोने उपिस्तिके पास जाकर विनयपूर्वक उनसे पृछ-पूछकर सब बाते जान ली और उपिस्तिने उनलोगोको सब समझा-कर उनके द्वारा राजाका यज्ञ मलीमाँति पूर्ण करवाया।

( छान्दोग्य-उपनिषद्के आधारपर )





### (8)

# गाङ्वाबालेका ज्ञान

प्रसिद्ध जनश्रुत राजाके पुत्रका पौत्र जानश्रुति नामक एक राजा था, वह बहुत ही श्रद्धाके साथ आदरपूर्वक योग्य पात्रोको बहुत दान दिया करता था । अतिथियोके लिये उसके घरमे प्रति-दिन वहुत-सा भोजन बनवाया जाता था । वह महान् दक्षिणा देनेवाला था । वह चाहता था कि प्रत्येक शहर और गाँवमे रहने-चाले साधु, ब्राह्मण आदि सब मेरा ही अन्न खायँ, इसलिये उसने जहाँ-तहाँ सर्वत्र ऐसे धर्मस्थान, अन्नसत्र या छात्रावास खोल रक्खे थे जहाँ अतिथियों आदिके ठहरने और भोजन करनेका सुप्रबन्ध था।

राजाके अन्नदानसे सन्तुष्ट हुए ऋपि और देवताओंने राजा-को सचेत करके उसे ब्रह्मानन्दका सुख प्राप्त करानेके छिये हंसोंका रूप धारण किया और राजाको दिखायी दे सकें ऐसे समय वे उडते हुए राजाके महल्की छतके ऊपर जा पहुँचे। वहाँ पिछले हंसने अगले हंससे कहा—'माई मल्लाक्ष ! इस जनश्रुतके पुत्रके पौत्र जानश्रुतिका तेज दिनके समान सब जगह फैल रहा है। इसका स्पर्श न कर लेना, कहीं स्पर्श कर लेगा तो यह तेज तुझे भस्म कर डालेगा।' यह सुनकर अगले हंसने कहा— 'भाई! तुम बैलगाडीवाले रैक्वको नहीं जानते, इसीसे तुम उस रैक्वसे इसका तेज वहुत ही कम होनेपर भी उसकी-सी प्रशंसा कर रहे हो।' पिछले हंसने कहा—'वह गाडीवाला रैक्व कौन है और कैसा है, सो तो वता।' अगले हंसने कहा—'भाई! उस रैक्वकी महिमाका क्या वखान किया जाय। जैसे जुआ लेलनेके पासेके नीचेके तीनो भाग उसके अन्तर्गत होते है, यानी जव जुआरीका पासा पडता है तब वह तीनोको जीत लेता है। उसी प्रकार प्रजा जो कुछ भी ग्रुम कार्य करती है, वह सारे ग्रुम कर्म और उनका फल रैक्वके ग्रुम कर्मके अन्तर्गत है। अर्थात् प्रजाकी समस्त ग्रुम कियाओका फल उसे मिलता है। वह रैक्व जिस जाननेयोग्य वस्तुको जानता है, उस वस्तुको जो जान जाता है उसे भी रैक्वक समान ही सब प्राणियोके ग्रुम कर्मोंका फल प्राप्त होता है। मै उसी विद्वान् रैक्वके लिये ही ऐसे कह रहा हूँ।'

महलपर सोये हुए राजा जानश्रुतिने हंसोकी ये वातें सुनीं और रातभर वह इन्हीं वातोको स्मरण करता हुआ जागता रहा । प्रातःकाल वन्दीजनोकी स्तुति सुनकर राजाने विद्यौनसे उठकर वन्दीजनोसे कहा कि 'हे वत्स ! तुम गाडीवाले रैक्वके पास जा-कर उससे कहो कि मै आपमे मिलना चाहता हूँ ।' भाटने कहा—'हे राजन् ! वह गाडीवाला रैक्व कौन है ? और कैसा है ?' राजाने जो कुछ हंसोने कहा था, सो उसे कह सुनाया । राजाकी आज्ञानुसार भाटोने वहुत-से नगरो और गाँवोमे रैक्वकी खोज की परन्तु कहीं पता नहीं लगा । तव लैटकर उन्होंने राजासे कहा

कि 'हमे तो रैक्वका कहीं पता नहीं लगा।' राजाने विचार किया कि इन भाटोने रैक्वको नगरों और प्रामोमें ही खोजा है। भला, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विपयी पुरुषोंके बीचमें कैसे रहेंगे? और उनसे कहा कि 'अरे! जाओ, ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंके रहनेके स्थानोंमें (अरण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानोमें) उन्हें खोजो।'

राजाकी आज्ञानुसार भाट फिर गये, और दूँढ़ते-हूँढ़ते किसी एक एकान्त निर्जन प्रदेशमें गाडीके नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए एक पुरुपको उन्होने देखा । बन्दीजन उनके पास जाकर विनयके साथ पूछने लगे—'हे प्रभो ! क्या गाडीवाले रैक्व आप ही है 2' मुनिने कहा—'हाँ, मैं ही हूँ ।'

रैक्वका पता लगनेसे भाटोको बड़ा हर्प हुआ और वे तुरन्त राजाके पास जाकर कहने लगे कि 'हमने अमुक स्थानमे रैक्वका पता लगा लिया ।'

तदनन्तर राजा छः सौ गायें, सोनेका कण्ठहार और खच्चरियों-से जुता हुआ एक रथ आदि छेकर रैक्वके पास गया और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर रैक्वसे बोळा—'भगवन्! यह छः सौ गायें, एक सोनेका हार और यह खच्चरियोसे जुता हुआ रथ, ये सब मै आपके छिये छाया हूँ। कृपा करके आप इनको खीकार कीजिये और हे भगवन्! आप जिस देवताकी उपासना करते है, उस देवताका मुझको उपदेश कीजिये।'

राजाकी बात सुनकर रैक्वने कहा, 'अरे शूद्ध ! यह गौएँ,

<sup>\*</sup> शोकसे विकल होनेके कारण राजाको मुनिने शूद्र कहा।

हार और रथ त् अपने ही पास रख।' यह सुनकर राजा घर ठौट आया और विचारने छगा कि 'मुझको मुनिने गृद्र क्यों कहा। या तो मैं हंसोकी वाणी सुनकर शोकातुर था इसिछ्ये शृद्र कहा होगा। अथवा थोडा धन देखकर उत्तम विद्या छेनेका अनुचित प्रयत्न समझकर भी मुनि मुझको गृद्र कह सकते हैं। परन्तु विना ज्ञानके तो मेरा शोक दूर होगा नहीं, अतएव मुनिको प्रसन्न करनेके छिये मुझे फिर वहाँ जाना चाहिये।'

यह विचारकर राजा अवकी बार एक हजार गायें, एक सोनेका कण्ठहार, खच्चरियोसे जुता हुआ एक रथ और अपनी पुत्रीको छेकर फिर मुनिके पास गया और हाथ जोडकर कहने छगा—'हे भगवन् ! यह सब मैं आपके छिये छाया हूँ, इनको आप खीकार कीजिये और धमपत्नीके रूपमे मेरी इस पुत्रीको, और जहाँ आप रहते हैं इस गाँवको भी प्रहण कीजिये । तदनन्तर आप जिस देवकी उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिये।'

राजाके वचन सुनकर, कन्याकी करुणामरी स्थिति देखकर मुनिने उसको आश्वासन दिया और कहा कि 'हे गृद्ध! त फिर यही सब वस्तुएँ मेरे लिये लाया है <sup>2</sup> (क्या इन्हींसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता है <sup>2</sup>)' राजा चुप होकर बैठ गया। कुछ समय वाद मुनिने राजाको धनके अभिमानसे रहित हुआ जानकर ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। मुनि रैक्व जहाँ रहते थे उस पुण्य प्रदेशका नाम रैक्थपर्ण हो गया।

( छान्दोग्य उपनिपद्के आधारपर )





सत्यकाम जावाल और गुरु गौतमऋषि

# गोसेवासे ब्रह्मज्ञान

जवाला नाम्नी एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। उसके सत्यकाम नामक पुत्र था। जब वह विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन उसने गुरुकुल जानेकी इच्लासे अपनी मातासे पूला—'हे पूजनीया माता! में ब्रह्मचर्यपालन करता हुआ गुरुकी सेवामे रहना चाहता हूँ, गुरु मुझसे नाम और गोत्र पूलेंगे; में अपना नाम तो जानता ही हूँ परन्तु गोत्र नहीं जानता, अतएव मेरा गोत्र क्या है सो बतलाओं।'

जवालाने कहा—'बेटा! त् किस गोत्रका है, इस बातको मैं नहीं जानती। मेरी जवानीमे, जब त् पैदा हुआ था, तब मेरे खामीके घरपर बहुत-से अतिथि आया करते थे। मेरा सारा समय उनकी सेवामे ही बीत जाता था, इससे मुझको तेरे पितासे गोत्र छनेका समय नहीं मिला, अतएव मैं तेरा गोत्र नहीं जानती। मेरा गाम जवाला है और तेरा सत्यकाम; वस, मैं इतना ही जानती हूं। गुझसे आचार्य पूछे तो कह देना कि मैं जवालाका पुत्र सत्यकाम हूं।'

माताकी आना लेकर सत्यकाम महर्षि हरिद्रुमके पुत्र गौतम ऋषिके घर गया और प्रार्थना करके बोला कि 'हे भगवन् ! में ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ आपके समीप रहकर सेवा करना चाहता हूँ । मुझे खीकार कीजिये ।' गुरुने वड़े स्नेहसे पृष्ठा—'हे सौम्य! तेरा गोत्र क्या है 2' सरल सत्यकामने नम्रतामे कहा—'भगवन् ! मेरा गोत्र क्या है, इस बातको में नहीं जानता । मेने यहाँ आते समय मातासे पूछा था तब उन्होंने कहा कि में युवावस्थामें अनेको अतिथियोकी सेवामे लगी रहनेके कारण खामीसे गोत्र नहीं पृष्ठ सकी । युवावस्थामें जब तेरा जनम हुआ था उसी समय तेरे पिताकी मृत्यु हो गयी थी, इसलिये शोक और दुःखसे पीडित होनेके कारण दूसरासे भी मेरा गोत्र नहीं पृष्ठ सकी । में केवल इतना ही जानती हूँ कि मेरा नाम जवाला है और नेरा सत्यकाम है । अतएव हे भगवन् ! में जवालका पुत्र सत्यकाम हूं।'

सत्यवादी सरल्हदय सत्यकामकी सीधी-सची वात सुनकर ऋषि गौतम प्रसन्न होकर वोले—'वत्स! ब्राह्मणको छोडकर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भावसे सची वात नहीं कह सकता—'नैतदबाह्मणो विवक्तुमईति'—ऐसा सत्य और कपटरहित वचन कहनेवाला त निश्रय ब्राह्मण है। मैं तेरा उपनयनसंस्कर करूँगा, जा! थोडी-सी समिधा ले आ!'

विधिवत् उपनयनसंस्कार होनेके वाद वेदाध्ययन कराकर ऋषि गौतमने अपनी गोशालामेसे चार सौ दुवली-पतली गौऍ चुनकर अधिकारी शिष्य सत्यकामसे कहा—'पुत्र ! इन गौओको चराने वनमें ले जा । देख, जवतक इनकी संख्या पूरी एक हजार न हो जाय तबतक वापस न आना ।' सत्यकामने प्रसन्न होकर कहा— 'भगवन् ! इन गौआंकी संख्या पूरी एक हजार न हो जायगी, तबतक वापस नहीं आऊँगा।' 'नासहस्रोणावर्तयेति'—यो कहकर सत्यकाम गौओको छेकर जिस वनमे चारे-पानीकी बहुतायत थी, उसीमे चला गया और वहीं कुटिया बनाकर वर्षीतक उन गौओकी तन-मनसे खूब सेवा करता रहा।

गुरुभित्तका कितना सुन्दर दृष्टान्त है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छावाले शिष्यको गौ चरानेके लिये गुरु वनमे भेज दें और वह चुपचाप आज्ञा शिरोधार्यकर वर्णीतक निर्जन वनमे रहने चला जाय। यह बात ज्ञानिपासु गुरुभक्त भारतीय ऋपिकुमारोमे ही पायी जाती है। आजकी संस्कृति तो इससे सर्वथा विपरीत है! अस्तु!

'सेवा करते-करते गौओकी संख्या पूरी एक हजार हो गयी। तब एक दिन एक वृपमने आकर पुकारा—'सत्यकाम!' सत्य-कामने उत्तर दिया—'भगवन्! क्या आज्ञा है।' वृपमने कहा—'वत्स! हमारी संख्या एक हजार हो गयी है; अब हमे गुरुके घर छे चछो, मैं तुमको ब्रह्मके एक पादका उपदेश करता हूं।' सत्यकामने कहा—'कहिये भगवन्!' इसके बाद वृषमने ब्रह्मके एक पादका उपदेश देकर कहा—'इसका नाम प्रकाशवान् है। अगछा उपदेश तुझे अग्निदेव करेंगे।'

दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम गौओको हाँककर आगे चला, सन्ध्याके समय रास्तेमे पड़ाव डालकर उसने गौओंको वहाँ रोका और उन्हें जल पिलाकर रात्रिनिवासकी व्यवस्था की । तदनन्तर वनमेसे काठ वटोरा और अग्नि जलाकर पूर्वीभेमुख होकर बैठ गया। अग्निदेवने तीन वार कहा—'सत्यकाम !' सत्यकामने उत्तर दिया—'भगवन् ! क्या आज्ञा है ?' अग्निने कहा—'हे सौम्य ! मैं तुझे ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश करता हूं ।' सत्यकाम बोला—'कीजिये भगवन् ।' तदनन्तर अग्निने ब्रह्मके दूसरे पादका उपदेश करके कहा—'इसका नाम अनन्तवान् है । अगला उपदेश तुझे हंस करेगा।'

सत्यकाम रातभर उपदेशका मनन करता रहा । प्रातःकाल गौओंको हॉककर आगे वढ़ा और सन्ध्या होनेपर किसी सुन्दर जलाशयके किनारे ठहर गया । गौओके लिये रात्रिनिवासकी व्यवस्था की और आप आग जलाकर पूर्वाभिमुख होकर वैठ गया । इतनेमे एक हंस ऊपरसे उड़ता हुआ आयाऔर सत्यकामके पास बैठ-कर वोला—'सत्यकाम !' सत्यकामने कहा—'भगवन् ! क्या आज्ञा है ?' हंसने कहा—'हे सत्यकाम ! मै तुझे ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करता हूं ।' सत्यकामने कहा—'भगवन् ! कृपा करके कीजिये ।' पश्चात् हंसने ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करके कहा—'इसका नाम ज्योतिष्मान् है। अगला उपदेश तुझे जलमुर्ग करेगा ।'

रातको सत्यकाम ब्रह्मके चिन्तनमें लगा रहा, प्रातःकाल् गौओको हॉककर आगे चला और सन्व्या होनेपर एक वटके वृक्षके नीचे ठहर गया। गौओकी उचित व्यवस्था करके वह अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। इतनेमे एक जलमुगने आकर पुकारा 'सत्यकाम !' सत्यकामने उत्तर दिया 'भगवन् ! क्या आज्ञा है ?' मुर्गेने कहा 'वत्स ! मै तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूं ।' सत्यकाम बोला—'प्रभो ! कीजिये ।' तदनन्तर जलमुर्गेने आयतनवान्-रूपसे ब्रह्मका उपदेश किया ।

इस प्रकार सत्य, गुरुसेवा और गो-सेवाके प्रतापसे वृपभरूप वायु, अग्निदेव, हंसरूप सूर्यदेव और मुर्गरूप प्राणदेवतासे ब्रह्म-ज्ञान प्राप्तकर सत्यकाम एक हजार गौओंके वड़े समृहको छेकर आचार्य गौतमके घर पहुँचा । उस समय उसके मुखमण्डलपर ब्रह्मतेज छिटक रहा था, आनन्दकी सहस्र-सहस्र किरणे झलमला रही थी । गुरुने सत्यकामकी चिन्तारहित, तेजपूर्ण दिव्य मुख-कान्तिको देखकर कहा—'वत्स सत्यकाम !' उसने उत्तर दिया 'भगवन् !' गुरु बोले—'हे सौम्य ! त ब्रह्मज्ञानीके सदश दिखायी दे रहा है, वत्स ! तुझको किसने उपदेश किया 2' सत्यकामने कहा—

'भगवन् ! मुझको मनुष्येतरोंसे उपदेश प्राप्त हुआ है ।' यो कहकर उसने सारा हाल सुना दिया और कहा—'भगवन् ! मैने सुना है कि—

भगवद्हरोभ्य आचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्टं ""।

'आप-सदश आचार्यके द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही श्रेष्ट होती है, अतएव मुझे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये।' गुरु प्रसन्न हो गये और उन्होंने कहा—'वत्स! त्ने जो कुछ प्राप्त किया है, यही ब्रह्मतत्त्व है। अब तेरे लिये कुछ भी जानना शेप नहीं रहा।'

(छान्दोग्य-उपनिषद्के आधारपर)

# अामिद्वारा टपदेश

कमलका पुत्र उपकोसल सत्यकाम जावालके पास जाकर उनका शिष्यत्व खीकार कर रहने लगा । उसने प्रं वारह वर्षनक गुरुके अग्नियोकी सेवा की । गुरुने अपने दूसरे शिष्य ब्रह्मचारियो-का समावर्तन (वेदाध्ययन पूर्ण करवा ) कर उन्हें वर जानेकी आज्ञा दी, परन्तु उपकोसलको आज्ञा नहीं दी ।

उपकोसलके मनमें कुछ विपाद हो गया, यह देग्यकर गुरु-पत्नीके मनमें दया उपजी । उसने स्तामीये कहा, 'इस ब्रह्मचार्गने ब्रह्मचर्यके नियमोका पाटन किया है और श्रद्धापृत्रक विचाद्ययन किया है और आपके अग्नियोकी मटीमांति येवा की है, अनज्ब इसका समावर्तन करके इसकी कामना पूर्ण कीजिये । नहीं तो ये अग्नि आपको उटाहना देंगे।' मत्यकामने बान जुना-अनजुनी कर दी और वह विना ही कुछ कहे यात्राके टिये वरसे चढे गये।

उपकोमलको इससे बहुत दुःख हुआ ! बहु मानिस्क व्याधियोसे दुर्खा हो गया और अन्न छोडकर अनदान वन करने लगा । स्नेहमयी गुरुपकीने कहा—'हे ब्रह्मचारी! न भोजन कर! किस लिये भोजन नहीं करता है?' उसने कहा—'मेरे मनमें अनेको कामनाएँ हैं, में अनेक प्रकारके मानिसक दुःखोने ग्रन्न हूँ, अतः में कुछ भी नहीं खा सकूँगा।' गुरुपत्री चुप हो गर्या।

अग्नियोनं विचार किया कि 'इस तपसी ब्रह्मचारीने मन लगाकर हमारी बहुत ही सेवा की है, अत्रुव इसकी कामनाको हमलोग पूर्ण करें।' यह विचारकर अग्नियोनं उसे अलग-अलग ब्रह्मविद्याका यथोचित उपदेश किया! उपदेशके अनन्तर सव

उपकोसल और सत्यकाम जावाल

अग्नियोने मिलकर उससे कहा—'हे सौम्य उपकोसल ! हमने तुझको अग्नि तथा आत्माका यथार्थ उपदेश दिया है, अब तेरे आचार्य आकर तुझे इस विद्याके फलका उपदेश देंगे।'

कुछ दिनो बाद गुरु यात्रासे छोट आये, उन्होने शिष्यको पुकारा—'उपकोसछ!' उसने कहा 'भगवन्!'

उपकोसलका मुख ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो रहा था, उसकी समस्त इन्द्रियाँ सात्त्विक प्रकाशको प्राप्त थी, यह देखकर आचार्य-ने हर्पमे भरकर पूछा—'वेटा उपकोसल ! तेरा मुख ब्रह्मज्ञानियोकी तरह चमक रहा है, बता, तुझको किसने ब्रह्मका उपदेश किया 27 किसी मनुष्यसे उपकोसलको उपदेश नहीं मिला था इससे उसने स्पष्ट न कहकर सांकेतिक भापामे कहा- भगवन् ! आपके बिना मुझे कौन उपदेश करता ? यह अग्नियाँ पहले मानो और प्रकारके-से थे, अब आपको देखकर मानो डर-से रहे है। 'संकेतका अर्थ समझकर आचार्यने कहा-- 'वत्स ! अग्नियोने तुझे क्या उपदेश किया।' उपकोसलने अग्नियोसे जो कुछ प्राप्त किया था, सब कह सुनाया । सुनकर गुरु बोले—'वत्स ! इन अग्नियोने तो तुझे लोकसम्बन्धी ही उपदेश किया है। मै तुझको उस पूर्ण ब्रह्मका उपदेश करूँगा, जिसका साक्षात् हो जानेपर जैसे कमलके पत्तेपर जलका स्पर्श नहीं होता, वैसे ही उसपर पापका स्पर्श नहीं हो सकता । शिष्यने कहा 'भगवन् ! आप उपदेश करे ।'

इसके बाद आचार्यने उपकोसलको ब्रह्मका रहस्यमय सम्पूर्ण उपदेश किया । और उसका समावर्तन करके उसे घर जानेकी आज्ञा दी।

( छान्दोग्यउपनिषद्के आ**धा**रपर )<sup>,</sup>

## निरिभिमानी शिष्य

उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुपका पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लव-का पुत्र इन्द्रबुम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्विका पुत्र बुडिल ये पाँचो महाशाल अर्थात् जिनकी शालामे असंख्य विद्यार्थी पढ़ते थे ऐसी महान् शालाओवाले महान् श्रोत्रिय यानी वेदका पठन-पाठन करनेवाले थे। एक दिन ये एकत्र होकर 'वास्तवमें आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या हैं' इस विपयपर विचार करने लगे। परन्तु जब किसी निर्णयपर नहीं पहुँचे तब किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता विद्यान्के पास जाकर उनसे पृष्ठनेका निश्चय कर आपसमे कहने लगे कि 'वर्तमान समयमे अरुणके पुत्र उद्दालक आत्मरूप वैश्वानर-को भलीभाँति जानने हैं, यदि सत्रकी राय हो तो हमको उनके पास चलना चाहिये।' सबकी राय हो गयी और वे उद्दालकके पास गये।

उदालकने उनको दूरसे देखते ही उनके आनेका प्रयोजन जान लिया और वे विचार करने लगे—'ये महाशाल और महान् श्रोत्रिय आते ही मुझसे पृछेंगे और मैं इनके प्रश्नोका पूर्ण समाधान कर नहीं सकूँगा। इससे उत्तम यही है कि मैं इन्हें किसी दूसरें योग्य पुरुपका नाम वतला दूँ।' ऐसा विचारकर उदालकने उनसे कहा—'हें भगवन्! मैं जानता हूँ आप मुझसे आत्माके विपयमें कुछ पूछने प्यारे हैं परन्तु इस समय केकयके पुत्र प्रसिद्ध राजा अश्वपित इस आत्मरूप वैश्वानरको भलीभाँति जानते हैं, यदि आप सबकी अनुमित हो तो हम सब उनके पास चले।'

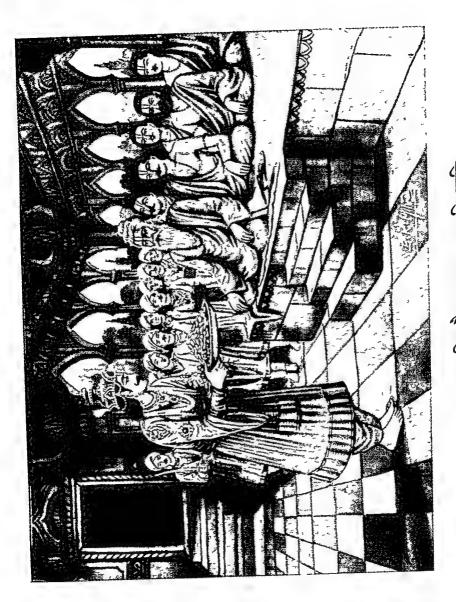

राजा अश्वपति और उद्दालक आदि ऋषि

अश्वपितने उन छओ ऋषियो—अतिथियोका अपने सेवको-द्वारा यथायोग्य अलग-अलग मलीमॉित पूजन-सत्कार करवाया और दूसरे दिन प्रातःकाल राजा सोकर उठते ही उनके पास गये और बहुत-सा धन सामने रखकर विनयभावसे उसे ग्रहण करनेकी प्रार्थना करने लगे। परन्तु वे तो धनकी इच्छासे वहाँ नहीं गये थे, इससे उन्होंने धनका स्पर्श भी नहीं किया और चुपचाप वैठे रहे। राजाने सोचा, शायद ये मुझे अधर्मी या दुराचारी समझते है, इसीलिये मेरा धन (दूपित समझकर) नहीं लेते। यह विचारकर राजा कहने लगे—

### न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहिताशिर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी क्रतः॥

'हे मुनियो ! मेरे राज्यमे कोई चोर नहीं है, (क्योंकि किसीके पास किसी वस्तुका अभाव नहीं है, कारण) मेरे देशमें ऐसा कोई धनी नहीं है जो कंज्स हो यानी यथायोग्य दान न करता हो। न मेरे देशमें कोई शराब पीता है, न कोई ऐसा द्विज है जो अग्निहोत्र न करता हो, न कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो विद्वान् न हो; और न कोई व्यभिचारी पुरुप ही मेरे देशमें है, जब पुरुष ही व्यभिचारी नहीं है तो स्त्री तो व्यभिचारिणी होगी ही कहाँसे ? अतएव मेरा धन शुद्ध है, फिर आप इसे क्यों नहीं छेते ?, समुनियोने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजाने सोचा, शायद धन थोड़ा समझकर मुनि न छेते हो, अतएव वे फिर कहने छगे—

<sup>\*</sup> राजाओंको इस आदर्शपर विचार करना चाहिये और इसीके अनुसार अपने राज्यके एक-एक पैसेको शुद्ध वनाना चाहिये।

हि भगवन् ! में एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उस यज्ञमें मे एक-एक ऋत्विक्को जितना धन दूँगा, उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको दूँगा। आप मेरे यहाँ ठहरिये और मेरा यह देखिये।'

राजाकी यह बात सुनकर उन्होंने कहा—'हे राजन्! मनुष्य जिस प्रयोजनसे जिसके पास जाता है, उसका वही प्रयोजन पूरा करना चाहिये। हमलोग आपके पास आत्मरूप वेश्वानरका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे आये हैं, क्योंकि इस समय आप ही उसको भलीभॉति जानते हैं इसिटये आप हमें वही समझाइये।

राजाने उनसे कहा-'हे मुनियो ! कल प्रातःकाल में इसका हमें धन नहीं चाहिये।'\* उत्तर आपको दूँगा।' ज्ञानकी प्राप्तिके छिये अभिमानका त्याग करना प्रम आवस्यक है, केवल मुँहसे मॉगनेपर ज्ञान नहीं मिलता। वह अधिकारीको ही मिलता है। राजाके उत्तरसे मुनि इस वातको समझ गये और दूसरे दिन अभिमान त्यागकर सेवावृत्तिका परिचय देनेवाले समिघको हायोंमें लेकार दुपहरसे पहले ही विनयके साय शिष्यभावसे सव राजाके पास पहुँचे और जाते ही उनके चरणोंमें प्रणाम करने छंगे। राजाने उनको चरणोमें प्रणाम नहीं करने दिया, क्योंकि एक तो वे ब्राह्मण थे, और दूसरे सद्गुरु मान-वड़ाई-पूजाकी इच्छा नहीं रखते । तदनन्तर राजाने उन्हें गुरुखपसे नहीं, किन्तु दाताके रूपसे वैश्वानररूप ब्रह्मविद्याका उपदेश किया! ( छान्दोग्य-उपनिषद्के आघारपर )

<sup>\*</sup> इसी प्रकार जिम्रान्त साधकको किसी भी प्रलोभनमें न फँसकर अपने रुक्ष्यपर दृढ रहना चाहिये।

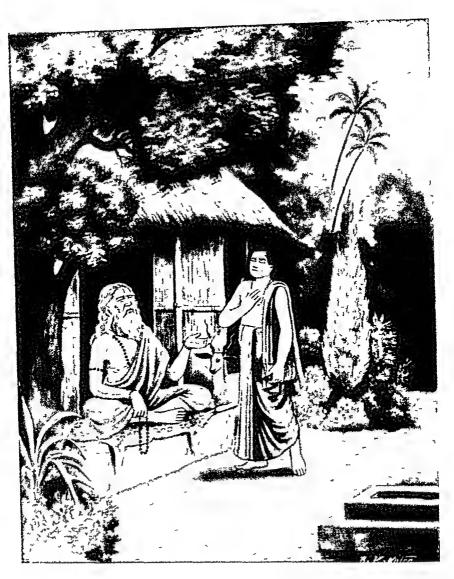

श्वेतकेतु और उसके पिता आरुणिऋषि

## त्त्वामाखि

अरुणके पुत्र आरुणि उद्दालक से खेतकेत नामक एक पुत्र था। वह वारह वर्षकी अवस्थातक केवल खेलकूदमें ही रहा। पिता सोचते रहे कि यह स्वयं ही विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा करें तो उत्तम है परन्तु उसने वैसी इच्छा नहीं की, तब पितासे नहीं रहा गया। उन्होंने एक दिन उसे अपने पास बुलाकर कहा—'हे वत्स खेतकेतो! त जा और सुयोग्य गुरुके समीप ब्रह्मचारी होकर रह। हे सौम्य! अपने वंशमें कोई भी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने वेदोका त्याग किया हो और जो ब्राह्मणके गुण और आचारोसे रहित होकर केवल नामधारी ब्राह्मण बनकर रहा हो। ऐसा करना योग्य नहीं है। सारांश, तुझे वेदोंका अध्ययन करके ब्रह्मको प्राप्त करना ही चाहिये।'

पिता आरुणिका मीठा उलाहना सुनकर खेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामे गुरुके घर गया और पूरे चौबीस वर्षकी अवस्थातक गुरुगृहमे रहकर व्याकरणादि छः अङ्गोसिहत चारो वेदोका पूर्ण अध्ययन करनेके पश्चात् गुरुकी आज्ञा लेकर घर लौटा । उसने मन-ही-मन विचार किया कि 'मै वेदका पूर्ण ज्ञाता हूँ, मेरे समान पण्डित और कोई नहीं है । मै सर्वोपिर विद्वान् और बुद्धिमान् हूँ ।' इस प्रकारके विचारोसे उसके मनमे गर्व उत्पन्न हो गया, और वह उद्धत और विनयरहित होकर विना ही प्रणाम किये पिताके सामने आकर बैठ गया । आरुणि ऋषि उसका नम्रतारहित औद्धत्यपूर्ण आचरण देखकर इस बातको जान गये कि इसको वेदके अध्ययनसे

तेजकी, सफेदी जलकी और स्यामता पृथ्वीकी है। यही बात सूर्य, चन्द्रमा और विजर्लामे है । यदि अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विजलीमेसे तेज, जल और पृथ्वीको निकाल लिया जाय तो अग्निमे अग्निपन, सूर्यमे सूर्यपन, चन्द्रमामे चन्द्रपन और विद्युत्मे विद्युत्पन कुछ भी नहीं रह जायगा । इसी प्रकार सभी वस्तुओमे समझना चाहिये । खाये हुए अन्नके भी तीन रूप हो जाते है। स्थूल भाग विष्ठा वन जाता है, मध्यम भाग मांस बनता है और सूक्ष्म भाग मनरूप हो जाता है। इसी तरह जलके स्थूल भागसे मृत्र वनता है, मध्यम भागसे रक्त वनता है और सूक्ष्म भाग प्राण वनता है। इसी प्रकार तैल, घृत आदि तैजस पदार्थोंके स्थृल भागसे हड्डी वनती है, मध्यम भाग मजारूप हो जाता है और सूक्म भाग वाणीरूप होता है। अतएव मन अन्नमय है; प्राण जलमय है और वाक् तेजमय है अर्थात् मन अन्नसे वनता है, प्राण जलसे वनता है, और वाणी तेजसे वनती है।'

इसपर इवेतकेतुने कहा—'हे पिताजी! मुझको यह विपय और साफ करके समझाइये।' उदालक आरुणि वोले—हे सौम्य! जैसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्म सार तत्त्व नवनीत ऊपर तैर आता है इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका सूक्ष्म सार अंश मन वनता है। जलका सूक्ष्म अंश प्राण और तेजका सूक्ष्म अंश वाक् वनता है। असलमे ये मन, प्राण और वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूलमे एक ही सत् वस्तु ठहरते है। सबका मूल कारण सत् है, वहीं परम आश्रय और अधिष्ठान है। सत्के कार्य नाना प्रकारकी आकृतियाँ सब वाणींके विकार है, नाममात्र है। यह सत् अणुको भॉति सूक्ष्म है, समस्त जगत्का आत्मारूप है, जैसे सपेमे रज्जु कल्पित है, इसी प्रकार जगत् इस 'सत्' मे कल्पित है। हे इवेतकेतो ! वह 'सत्' वस्तु त् ही है। 'तत्त्वमिस'

हे सौम्य ! जैसे शहदकी मक्खी अनेक प्रकारके वृक्षीके रसको एकत्र करके उसको एकरस करके शहदके रूपमे परिणत करती है, शहदरूपको प्राप्त रस जैसे यह नहीं जानता कि मैं आमके पेड़का रस हूँ या मैं कटहरके वृक्षका रस हूँ, इसी प्रकार सुषुप्तिकालमें जीव 'सत्' वस्तुके साथ एकीमावको प्राप्त होकर यह नहीं जानते कि हम सत्में मिल गये हैं । सुषुप्तिसे जागकर पुनः वे अपने-अपने पहलेके बाघ, सिंह, वृक्त, शूकर, कीट, पतंग और मच्छरके शरीरको प्राप्त हो जाते हैं । यह जो सूक्ष्म तत्त्व है यही आत्मा है, यह सत् है और हे क्वेतकेतो ! वह त् ही है । 'तत्त्वमिस'

इवेतकेतुने कहा—'भगवन् ! मुझको फिर समझाइये ।' आरुणि बोले—'हे सौम्य ! जैसे समुद्रके जलसे ही बादलोके द्वारा पृष्ट हुई गंगा आदि निदयाँ अन्तमे समुद्रमे ही मिलकर अपने नामरूपको त्याग देती है, यह नहीं जानती कि 'मैं गंगा हूँ, मैं नर्मदा हूँ' और सर्वथा समुद्रभावको प्राप्त हो जाती है । और फिर मेघके द्वारा वृष्टिरूपसे समुद्रसे बाहर निकल आती है किन्तु यह नहीं जानती कि हम समुद्रसे निकली है । इसी प्रकार ये जीव भी 'सत्' मेसे निकलकर सत्में ही लीन होते हैं और पुनः उसीसे

निकलते है परन्तु यह नहीं जानते कि हम 'सत्' से आये हैं। और यहाँ वहीं बाघ, सिंह, चृक्क, ज्रकर, कीट, पतंग या मच्छर जो-जो पहले होते हैं वे हो जाते हैं। यह जो सृक्ष्म तत्त्व सत्रका आत्मा है, यह सत् है, यहीं आत्मा है और हे स्वेतकेता ! यह सत् त् हीं है !' 'तत्त्वमिसं'

इवेतकेतुने कहा—'भगवन् ! मुझे फिरसे समझाइये ।' उदालक आरुणिने 'तथास्तु' कहकर समझाना गुरू किया—

हे सौम्य ! वडे भारी वृक्षकी जड़पर कोई चोट करे तो वह एक ही चोटमे सूख नहीं जाता, वह जीता है और उस छेदमेसे रस झरता है । बृक्षके बीचमे छेद करनेपर भी वह सुखता नहीं, छेदमेसे रस अरता है, इसी प्रकार अग्रभागपर चोट करनेसे भी वह जीता है और उसमेसे रस टपकता है। जवतक उसमे जीवात्मा व्याप्त रहता है तवतक वह मूलके द्वारा जल ग्रहण करता हुआ आनन्दसे रहता है। जब इस वृक्षकी शाखाओं में एक शाखासे जीव निकल जाता है तब वह सूख जाती है, दृसरीसे निकलनेपर द्सरी, और तीसरीसे निकल्नेपर तीसरी सूख जाती है। और जन सारे वृक्षको जीन त्याग देता है तन वह सन-का-सन सूख जाता है । इसी प्रकार यह शरीर भी जव जीवसे रहित होता है तभी मृत्युको प्राप्त होता है। जीव कभी मृत्युको प्राप्त नहीं होता, यह जीवरूप सूक्ष्म तत्त्व ही आत्मा है। यह सत् है, यही आत्मा है और हे ख़ेतकेतो ! 'वह सत् त् ही है।' 'तत्त्वमिस'

ह्वेतकेतुने कहा—'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' पिता आरुणिने कहा—'अच्छा, एक वडा फल तोडकर ला ! फिर तुझे समझाऊँगा।' श्वेतकेतु फल ले आया। पिताने कहा—'इसे तोडकर देख इसमे क्या है ' श्वेतकेतुने फल तोड़कर कहा—'भगवन्! इसमे छोटे-छोटे बीज है।' ऋपि बोले, 'अच्छा, एक बीजको तोड़कर देख उसमे क्या है ?' 'श्वेतकेतुने वीजको फोड़-कर कहा—'इसमे तो कुछ भी नहीं दीखता।' तब पिता आरुणि बोले—'हे सौम्य! त्र इस वट-वीजके सूक्ष्म भावको नहीं देखता, इस अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वसे ही महान् वटका वृक्ष निकलता है। वस, जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बड़े भारी वटके वृक्षका आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत् आत्मा इस समस्त स्थूल जगत्-का आधार है। हे सौम्य! मैं सत्य कहता हूँ, त् मेरे वचनमे श्रद्धा रख। यह जो सूक्ष्म तत्त्व आत्मा है वह सत् है और यही आत्मा है। हे श्वेतकेतो! वह 'सत्' त्र ही है।' 'तत्त्वमिस'

इवेतकेतुने कहा—'भगवन् ! मुझको पुनः दूसरे दृष्टान्तसे समझाइये।' उद्दालकने एक नमककी डली इवेतकेतुके हाथमे देकर कहा—'वत्स ! इस डलीको अभी जलसे भरे हुए लोटेमे डाल दे और फिर कल सबेरे उस लोटेको लेकर मेरे पास आना।' इवेतकेतुने ऐसा ही किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब इवेतकेतु जलका लोटा लेकर पिताके पास गया, तब उन्होंने कहा—'हे सौम्य! रातको जो नमककी डली लोटेमे डाली थी, उसको जलमेसे हूँ इकर निकाल तो दे, मै उसे देखूँ।' इवेतकेतुने देखा, पर नमककी डली उसे नहीं मिली, क्योंकि वह तो जलमे गलकर जलक्षप हो गयी थी। तब आरुणिने कहा—'अच्ला, इसमेसे इस तरफसे थोड़ा-सा जल

चखकर बता तो कैसा है 23 इवेतकेतुने आचमन करके कहा-'पिताजी ! जल खारा है ।' आरुणि बोले—'अच्छा, अब बीचमेंसे लेकर चखकर वता ।' इवेतकेतुने चखकर कहा—'पिताजी ! यह भी खारा है।' आरुणिने कहा--'अच्छा! अत्र दूसरी ओरसे जरा-सा पीकर वता कैसा खाद है ?' स्वेतकेतुने पीकर कहा-'पिताजी ! इधरसे भी खाद खारा ही है ।' अन्तमे पिताने कहा— 'अब सब ओरसे पीकर, फिर जलको फेंक दे और मेरे पास चला आ।' इत्रेतकेतुने वैसा ही किया और आकर पितासे कहा-'पिताजी ! मैने जो नमक जलमे डाला था, यद्यपि में अपनी ऑखोसे उसको नहीं देख पाता परन्तु जीभके द्वारा मुझको उसका पता छग गया है कि उसकी स्थिति उस जछमे सदा और सर्वत्र है।' पिनाने कहा—'हे साम्य ! जैसे त् यहाँ उस प्रसिद्ध 'सत्' नमकको नेत्रोंसे नहीं देख सका तो भी वह विद्यमान है इसी प्रकार यह सूक्ष्म तत्त्व आत्मा है। वह सत् है और वहीं आत्मा है और हे ख़ेतकेतो ! वह आत्मा त् ही है।' 'तत्त्वमित'

व्वेतकेतुने कहा—'पिताजी! मुझे फिर उपदेश कीजिये।'
तय मुनि उदालक वोले—'सुन! जैसे चोर ऑखोपर पृष्टी
वॉधकर िसी मनुष्यको वहुत दूरके गान्धार देशसे लाकर किसी
जङ्गलमे निर्जन प्रदेशमे छोड दे और वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर,
दक्षिण चारो दिशाओकी ओर देख-देखकर सहायताके लिये
पुकार करके कहे कि 'मुझको ऑखोंपर पृष्टी वॉधकर चोरोंने यहाँ
लाकर छोड दिया है' और जैसे उसकी करुण पुकारको सुनकर
कोई दयाल पुरुष दयावश उसकी ऑखोंकी पृष्टी खोल दे और

उससे कह दे कि 'गान्धार देश इस दिशामे है, त इस रास्तेसे चला जा, वहाँ पहुँच जायगा।' और वह बुद्धिमान् अधिकारी पुरुप जैसे उस दयालु पुरुषके वचनोपर श्रद्धा रखकर उसके बताये मार्गपर चलने लगता है और एक गाँवसे दूसरे गाँव पूछ-परछ करता हुआ आखिर अपने गान्धार देशको पहुँच जाता है। इसी प्रकार अज्ञानकी पृश्ची बाँधे हुए काम, क्रोध, लोभादि चोरोंके द्वारा संसारक्ष्पी भयङ्कर वनमे छोड़ा हुआ जीव बहानिष्ठ सद्गुरुके दयापरवश हो वतलाये हुए मार्गसे चलकर अविद्याके फन्देसे छूटकर अपने मूल खरूप 'सत्' आत्माको प्राप्त हो जाता है। यह जो सूक्ष्म तत्त्व है, सो आत्मा है। वह सत् है, वही आत्मा है, हे क्षेतकेतो ! वह सत् आत्मा त ही है। 'तत्त्वमिस'

श्वेतकेतुने कहा—'भगवन् ! कृपापूर्वक मुझको फिर उपदेश कीजिये।' तब मुनि उद्दालक बोले—'सुन, जैसे कोई एक रोगी मनुष्य मरनेवाला होता है, तब उसके सम्बन्धी लोग उसे घेरकर पूलते है कि तुम हमे पहचानते हो या नहीं विजयतक उस रोगी जीवकी वाणीका मनमे, मनका प्राणमे, प्राणका तेजमें और तेजका ब्रह्ममें लय नहीं हो जाता तबतक वह सबको पहचान सकता है। परन्तु जब उसकी वाणीका मनमे, मनका प्राणमे, प्राणका तेजमे, और तेजका ब्रह्ममें लय हो जाता है तब वह किसीको नहीं पहचान सकता। यह जो सूक्ष्म भाव है सो आत्मा है, वह सत् है, वहीं आत्मा है, हे श्वेतकेतो ! वह आत्मा त ही है। 'तत्त्वमित'।'

श्वेतकेतुने कहा-'भगवन् ! कृपापूर्वक मुझे फिर समझाइये,'

तव मुनि कहने छगे,—'अच्छा सुन! एक आदमी चोरीके सन्देहमें पकड़ा जाता है, और उससे पृछा जाता है कि तैंने चोरी की या नहीं, वह अखीकार करता है। तव राज्यके अधिकारी जछती हुई कुल्हाड़ी छाकर उसके हाथमें देनेकी आज्ञा करते हैं, कुल्हाड़ी छायी जाती है और यदि उसने चोरी की है और झुठ वोछकर छूटना चाहता है तो आत्माको असत्यके साथ जोड़नेके कारण कुल्हाड़ीका स्पर्श होते ही उसका हाथ जछ जाता है और उसे अपराधके छिये दण्ड दिया जाता है। परन्तु यदि वह चोर नहीं होता, और सत्य ही कहता है तो आत्माको सत्यके साथ संयुक्त रखनेके कारण उसका हाथ उस कुल्हाड़ीसे नहीं जछता और वह वन्धनसे छूट जाता है।

इस प्रकार सत्यताके कारण जलती हुई कुल्हाडीसे सत्यवक्ता वच जाता है, इससे सिद्ध होता है कि जीव सत् हे, वह सत् है, वहीं आत्मा है। हे श्वेतकेतो ! वह आत्मा त् ही है। 'तत्त्वमिस'।

इस प्रकार पिता उदालक आरुणिके उपदेशसे श्वेतकेतु आत्माके अपरोक्ष ज्ञानको प्राप्त होकर कृतार्थ हो गया । ( छान्दोग्य उपनिपद्के आधारपर )



न इस वर्णनसे पता लगता है कि प्राचीनकालमें सत्यपर कितना विश्वास था। सत्यके प्रतापसे उस सत्यमय वातावरणमें जलती हुई कुल्हाडी भी सत्य-वक्ताके हाथ नहीं जला सकती थी, और असत्यका आश्रयी उसीसे जलकर इण्डित होता था।

( & )

# एक सी एक वर्षका ब्रह्मच्य

य आत्मापहतपाष्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिध-त्सोऽिपपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वीश्च लोकानामोति सर्वोश्च कामान्यस्त-मात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच ।

( छान्दो० ८। ७। १)

एक समय प्रजापितने कहा कि 'आत्मा पापसे रहित, बुढ़ापेसे रहित, मृत्युसे रहित, शोकसे रहित, क्षुधासे रहित, पिपासासे रहित, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है। उस आत्माकी खोज करनी चाहिये। वहीं जानने योग्य हैं। जो उस आत्माको जानकर उसका अनुभव करता है, वह सम्पूर्ण छोकोको और सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त करता है।

प्रजापितके इस वचनको सुनकर देवता और असुर दोनोने आत्माको जाननेकी इच्छा की । देवताओमे इन्द्र और असुरोमें विरोचन प्रतिनिधि चुने गये और उन दोनोने प्रजापितके पास जानेका विचार किया । परस्पर देपके कारण आपसमे एक दूसरे- से कुछ भी न कहकर दोनो समिल्पाणि होकर विनयपूर्वक प्रजापितके पास गये । स्

दोनोने वहाँ जाकर परस्परकी ईपीको मुलाकर लगातार वत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन किया । इसके बाट प्रजापतिने उनसे पूछा—

#### किमिच्छन्ताचवास्तम्

'किस इच्छासे तुम दोनों यहाँ आकर रहे हो ?'

उन्होंने कहा—'भगवन्!आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्यु-रहित, शोकरहित, क्षुधा और पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है, वह जानने योग्य है, वहीं अनुभव करने योग्य है, जो उसको जानकर उसका अनुभव करता है वह सम्पूर्ण लोको और सम्पूर्ण भोगोको प्राप्त होता है। आपके ये वचन सबने

<sup>\*</sup> यह नियम हे कि-'म गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।' (सुण्डक० १।२।१२)

<sup>&#</sup>x27;शिप्यको हाथम समिधा लेकर श्रोत्रिय ओर ब्रक्तनिष्ठ गुरके पास जाना चाहिये।'

सुने है इसीसे उस आत्माको जाननेकी इच्छासे हम लोग यहाँ आये है।'

तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो हर्यत एव आत्मेति होवाचैतद्मृतमभयमेतद् ब्रह्मेति।

प्रजापितने कहा 'आँखोमे यह जो पुरुष द्रष्टा अन्तर्मुखी दृष्टि-वालोको दीखता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है।'

इन्द्र और विरोचनने अशुद्ध बुद्धि होनेके कारण इस कथन-को अक्षरशः ज्यो-का-त्यो प्रहण कर लिया । उन्होने समझा कि नेत्रोमे जो मनुष्यका प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है वही आत्मा है । इसी निश्चयको दृढ करनेके लिये उन्होने प्रजापितसे फिर पूछा— 'हे भगवन् ! जलमे जो पुरुपका प्रतिबिम्ब दीखता है अथवा दर्पणमे शरीरका जो प्रतिबिम्ब दीखता है, इन दोनोमेसे आपका बतलाया हुआ ब्रह्म कौन-सा है व्या ये दोनो एक ही है ।' प्रजापितने कहा 'हाँ, हाँ, वह इन दोनोमे ही दीख सकता है । वहीं प्रत्येक वस्तुमे है ।'

इसके बाद प्रजापितने उनसे कहा—'जाओ ! उस जलसे भरे हुए कुण्डमे देखो और यदि वहाँ आत्माको न पहचान सको तो फिर मुझसे पूछना, मै तुम्हे समझाऊँगा ।' दोनो जाकर कुण्डमें अपना प्रतिबिम्ब देखने लगे । प्रजापितने पूछा 'तुम लोग क्या देखते हो <sup>2</sup>' उन्होने कहा—

सवमेवेदमावां भगव आत्मानं पश्याव आलोमभ्य आनखेभ्यः प्रतिरूपमिति। 'मगवन् ! नखसे छेकर शिखातक हम सारे आत्माको देख रहे है ।' नखसिखर्का बात सुनकर ब्रह्माजीने फिर कहा—'अच्छा, तुम जाओ और शरीरोको स्नान कराकर अच्छे-अच्छे गहने पहनो और सुन्दर-सुन्दर वस्त्र धारण करो । फिर जाकर जलके कुण्डमे देखो ।' नख और केशके सहश यह शरीर भी अनातम है । इसी बातको समझानेके लिये प्रजापतिने यो कहा, परन्तु उन दोनोन इस वातको नही समझा । वे दोनो अच्छी तरह नहा-धोकर सुन्दर-सुन्दर वस्त्राल्हारोसे सजकर कुण्डपर गये और उसमे प्रतिविम्ब देखने लगे । प्रजापतिने पृद्धा—'क्या देखने हो ?' उन्होने कहा—'हे भगवन् ! जसे हमने सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और आभूषण धारण किये है, इसी प्रकार हमारे इस आत्मान भी सुन्दर-सुन्दर वस्त्राल्हारोनको धारण किया है ।'

प्रजापतिने सोचा कि अन्तःकरणकी अगुद्धिके कारण आत्माका यथार्थ खरूप इनकी समझमे नहीं आया, सम्भवतः मेरे वचनोका मनन करनेसे इनके प्रतिवन्धक संस्कारोक दूर होनेपर इनको आत्मखरूपका ज्ञान हो सकेगा । यो विचारकर प्रजापतिने कहा—'यही आत्मा है, यही अविनाशी है, यही अभय है, यही ब्रह्म है।

प्रजापितके वचन सुन इन्द्र और विशेचन सन्तुष्ट होकर अपने-अपने घरकी ओर चले । उनको यो ही जाते देखकर प्रजापितने मनमे कहा—

अनुपलभ्यात्मानमननुविद्य वजतो यतर एतदुपनिषदो ्भविष्यन्ति देवा वासुरा वा ते पराभविष्यन्ति । 'ये वेचारे आत्माको जाने बिना ही, साक्षात् अनुभव किये बिना ही जा रहे हैं। इन देव और असुरोमेसे जो कोई भी इस (प्रतिबिम्ब-आधार शरीरको ही ब्रह्म माननेके) उपनिषद्वाले होगे, उनका तो पराभव ही होगा।'

विरोचन तो अपनेको ज्ञानी मानकर ज्ञान्त हृदयसे असुरोके पास जा पहुँचा और 'प्रतिविम्बके निमित्त ज्ञारीरको ही आत्मा समझकर उसने इस ज्ञारीरमे आत्मबुद्धिरूप उपनिषद्का उपदेश आरम्भ कर दिया। उसने कहा—'प्रजापितने ज्ञारीरको ही आत्मा बतलाया है, इसलिये यह ज्ञारीररूपी आत्मा ही पूजा करने योग्य है, यही सेवा करने योग्य है, इस जगत्मे केवल इस ज्ञारीररूपी आत्माकी ही पूजा और सेवा करनी चाहिये। 'इसीकी सेवासे मनुष्यको दोनो लोक (दोनो लोकोमे सुख) प्राप्त हो सकता है।'

इस देहात्मवादके कारणसे जो दान नहीं करता, सत्कार्योंमें श्रद्धा नहीं रखता तथा यज्ञादि नहीं करता, उसको आज भी असुर कहा जाता है! यह देहात्मवादी उपनिपद् असुरोका ही चलाया हुआ है। ऐसे लोग शरीरको ही आत्मा समझकर इसे गहने, कपड़े आदिसे सजाया करते हैं। और सारा जीवन इस शरीरकी सेवा-पूजामे ही खो देते हैं। अन्तमे यहीं लोग मृत शरीरको भी गहने-कपड़ोसे सजाकर ऐसा समझते हैं कि हम खर्गको जीत लेगे। 'अमुं लोकं जेण्यन्तः।'

इधर दैवी सम्पदावाले इन्द्रको स्वर्गमें पहुँचनेसे पहले ही विचार हुआ कि 'प्रजापतिने तो आत्माको अभय कहा है, परन्तु इस प्रतिविम्बरूप आत्माको तो अनेक भय रहते हैं। जब शरीर सजा होता है तो प्रतिविम्व भी सजा हुआ दीखता है, शरीरपर सुन्दर वस्त्र होते हैं तो प्रतिविम्व भी सुन्दर वस्त्रोवाटा दीखता है, शरीर नख-केशके रहित साफ-सुथरा होता है तो प्रतिविम्व भी साफ-सुथरा दीखता है। इसी प्रकार यदि शरीर अन्या होता है तो प्रतिविम्व भी अन्या होता है, शरीर काटा होता है तो प्रतिविम्व भी काटा दीखता है, शरीर छटा-ठॅगड़ा होता है तो प्रतिविम्व भी छटा-ठॅगड़ा दीखता है, शरीरका नाश होता है तो प्रतिविम्व भी नष्ट हो जाता है। इसिटिये इसमे तो मै कुछ भी आत्मखरूपता नहीं देखता।

इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्पाणि होकर फिर प्रजापितके पास आया। प्रजापितने इन्द्रको देखकर कहा—'इन्द्र! तुम तो विरोचनके साथ ही शान्त हृदयमे वापस चले गये थे, अब फिर किस इच्छासे आये हो 2' इन्द्रने कहा—'भगवन्! जैसा शरीर होता है वैसा ही प्रतिविम्ब दीखता है, शरीर सुन्दर वस्नालड्कृत और परिष्कृत होता है तो प्रतिविम्ब भी वस्नालड्कृत और परिष्कृत होता है तो प्रतिविम्ब भी वस्नालड्कृत और परिष्कृत दीखता है। शरीर अन्ध, साम या अंगहीन होता है तो प्रतिविम्ब भी वैसा ही दीखता है। शरीरका नाश होता है तो इस प्रतिविम्ब रूप आत्माका भी नाश होता है। अतएव इसमे मुझे कोई आनन्द नहीं दीख पड़ता।'

प्रजापितने इन्द्रके वचन सुनकर कहा—'हे इन्द्र! ऐसी ही बात है। वास्तवमे प्रतिबिम्ब आत्मा नहीं है, मैतुम्हे फिर समझाऊँगा, अभी फिर बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतसे यहाँ रहो।'

इन्द्र बतीस वर्पतक फिर ब्रह्मचर्यके साथ गुरुके समीप रहा, तब प्रजापतिने उससे कहा—

य एष खप्ते महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचैतदमृत-मभयमेतद् ब्रह्में ति ।

'जो इस खप्तमे पूजित होता हुआ विचरता है, खप्तमें अनेक भोग भोगता है वह आत्मा है, वहीं अभय है, अमृत है, वहीं ब्रह्म है।'

इन्द्र शान्त हृदयसे अपनेको कृतार्थ समझकर चला परन्तु देवताओके पास पहुँचनेके पहले ही उसने सोचा कि 'खप्तके द्रष्टा आत्मामे भी दोप है । यद्यपि शरीर अन्धा होनेसे यह खप्तका द्रष्टा अन्धा नहीं होता, शरीरके साम (व्याधिपीडित) होनेसे यह साम नहीं होता, शरीरके दोपसे यह दूषित नहीं होता, शरीरके बधसे इसका बध नहीं होता तथापि यह नाश होता हुआ-सा, भागता हुआ-सा, शोकप्रस्त होता हुआ-सा और रोता हुआ-सा लगता है इससे मैं इसमें भी कोई आनन्द नहीं देखता ।'

इस प्रकार विचारकर इन्द्र हाथमे समिधा लेकर फिर प्रजापतिके समीप आया और प्रजापतिके पूछनेपर उसने अपनी रांका उनको सुनायी।

प्रजापतिने कहा—'इन्द्र! ठीक यही बात है। स्नप्तका द्रष्टा आत्मा नहीं है। मै तुम्हे फिर उपदेश करूँगा, तुम फिर बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतसे यहाँपर रहो।'

इन्द्र तीसरी बार बत्तीस वर्पतक ब्रह्मचर्यके साथ फिर रहा । इसके बाद प्रजापितने कहा—'जिसमे यह जीव निद्राको प्राप्त होकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापार शान्त हो जानेके कारण सम्पूर्ण रीतिसे निर्मल और पृणे होता है और खप्तका अनुमव नहीं करता, यह आत्मा है, अभय है. अमृत है. यही ब्रह्म है ।

इन्द्र आत्माका यथार्थ स्वरूप समझमे आ गया मानकार शान्त हृद्रयमे स्वर्गकी ओर चला परन्तु देवताओंके पास पहुँचनेके पहले ही मार्गमे विचार करनेपर उसे सुपृप्ति-अवस्थामें पटे हुए, जीवकी आत्मा समझनेमें दोप दीख पड़ा | उसने सीचा कि 'सुपृप्ति-अवस्थामे आत्मा जाग्रत् अंपर स्वप्नकी तरह 'यह में हूं' ऐसा अपनेको नहीं जानता | न इन भ्तोको जानता है और उसमेंसे विनाशको ही प्राप्त होता है | यानी सुपृप्ति-अवस्थाका सुख भी निरन्तर नहीं भोग सकता अत्रुप्त इसमें भी कोई आनन्द नहीं दीखता।'

इस प्रकार विचारकर इन्द्र सिमित्पाणि होकर चीथा बार फिर प्रजापतिके पास आया । उसे देग्वकर प्रजापितने कहा—'तुम तो शान्त हदयसे चले गये थे. लीटकर केसे आये '' इन्द्रने कहा 'भगवन् ! इस सुपृप्तिमे स्थित यह आत्मा जाप्रत् और स्वप्नमें जैसे अपनेको जानता है वैसा वहाँ 'यह में हूँ' ये। नहीं जानता. इन भूतोको भी नहीं जानता और इस अवस्थामेसे इसका विनाश-सा भी होता है अतण्य में इसमे भी कोई आनन्द्र नहीं देग्वता ।'

प्रजापितने कहा—'इन्ड ! ठीक है । सुपुतिमें पड़ा हुआ जीव वास्तवमे आत्मा नहीं है । मै तुम्हें फिर इसी आत्माका ही उपदेश करूँगा, किसी दूसरे पदार्थका नहीं । तुम यहाँ पाँच साल्यक फिर ब्रह्मचर्यव्रतसे रहो ।'

तीन बार वत्तीस-बत्तीस वर्पका ब्रह्मचर्यव्रत पालन करनेपर भी प्रतिबन्यकरूप तनिक-से भी हृदयके मलको नाश करके प्रकृत अधिकारी बनानेके हेतुसे फिर पाँच वर्ष ब्रह्मचर्यके लिये प्रजापतिने आज्ञा दे दी। पूरे एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्यत्रतका पालन कर चुकने-पर प्रजापतिने कहा-'इन्द्र! यह शरीर मर्त्य है, सर्वदा मृत्युसे प्रस्त है, तो भी यह अमृतरूप तथा अशरीरी आत्माका अधिष्ठान ( रहने और भोगादि भोगनेका स्थान ) है । यह अशरीरी आत्मा जब अविवेकसे सहारीर अर्थात् हारीरमे आत्मभाव रखनेवाला होता है, तभी सुख-दु:खसे प्रस्त होता है। जहाँतक देहात्मत्रोध रहता है वहाँतक सुख-दुःखसे छुटकारा नहीं मिल सकता। विज्ञानसे जिसका देहात्मभाव नष्ट हो गया है उस अशरीरीको निःसन्देह सुख-दुःख कमी स्पर्श नहीं कर सकते।' इसके बाद वायु, अभ्र और विद्युदादिका दृष्टान्त देते हुए अन्तमे प्रजापतिने कहा, 'इस शरीरमे जो मै देखता हूं ऐसे जानता है वह आत्मा है और नेत्र उसके रूपके ज्ञानका साधन है; जो इस गन्वको मै सूंघता हूं ऐसे जानता है वह आत्मा है और गन्धके ज्ञानके लिये नासिका है; जो मै इस वाणीका उचारण करता हूं ऐसे जानता है वह आत्मा है और उसके उचारणके लिये वाणी है, जो मै सुनता हूं ऐसे जानता है वह आत्मा है और उसके श्रवणके लिये श्रोत्र है; जो जानता है कि मै आत्मा हूँ वह आत्मा है और मन उसका दैवी चक्षु है। अपने खखरूपको प्राप्त वह मुक्त इस अप्राकृत चक्षुरूपी मनके द्वारा इन भोगोको देखता हुआ आनन्दको प्राप्त होता है। यही आत्मतत्त्व है।

इन्द्र आनन्दमे मग्न हो गया और देवलोकमे लैटकर उसने देवताओको इस आत्माका उपदेश किया। देवताओन इस आत्माकी उपासना की। इसीसे उन्हे सर्वलोक और सम्पूर्ण भोगोकी प्राप्ति हुई। जो इस आत्माको भलीभाँति जानकर इसका साक्षात्कार करता है, वही सर्वलोक और सम्पूर्ण आनन्दको प्राप्त होता है +। ( छान्दोग्य उपनिपद्के आधारपर )



क उस प्रकारकी तोत्र जिल्लासा और अटल श्रद्धा होनेपर ही ज्याके यथार्थ स्वरूपकी उपलब्धि हुआ करती हैं। स्वर्गके विवास भोगोंको छोउकर रुगानार एक सी एक वर्षातक ब्रह्मचर्यका पालन करनेके अनन्तर देवरान इन्ट्रको प्रजापति यथार्थ उपदेश करने हैं और तभी उन्हें ब्रह्मका साक्षात्कार होना है। आजकर लोग विना ही श्रद्धा और नाधनके अनायास मुक्तमे ही ज्ञामको प्राप्त कर लेना चाहते हैं। गुरुको खोजने थार उसके समीप जानेकी भी आवश्यकता नहीं समझते । इसी कारण जैसे-के-तेसे रह जाते हैं। प्रथम नो गुरु मिलते नहीं, मिलते हे तो विषयान्य मनुष्य उन्हें पहचानते नहां । विना पहचाने और विना ही पुछे यदि सत्पुरुप अपनी स्वामाविक दयासे कुछ उपदेश कर देते हे तो श्रद्धाके अभावसे वह ग्रहण नहीं किया जाता। वास्तवमे अनिधकारीको विना पृछे उपदेश देनेका कोई महत्त्व नहां रहता, उनीसे महात्मा लोग विना पृष्ठे प्रायः कुछ कहा भी नहीं करते । इन सुत्र बातीपर विचार करके जिन छोगोंको दु खोंसे सर्वदा मुक्त होनेकी अभिलापा है उनकी चाहिये कि हहाचर्यादि साधनोंसे सम्पन्न होकर श्रद्धा ओर भक्तिसर्मान्वन हृदयसे सद्दृरु और शास्त्रोंकी बरण ले एव तर्कसे सड़ा वचे रहकर विश्वासपूर्वक उनकी आज्ञानुमार लक्ष्यका अनुसन्धान करके उसीमें चित्तकी वृत्तियोंको विलीन कर दें।



देवता. असुर भीर मनुष्योगे वहाडीका उपेदा

### तील बार 'ह'

एक समय देवता, मनुष्य और असुर सबके पितामह प्रजा-पनि ब्रह्माजीके पास शिष्य-भावसे विद्या सीखने गये, एवं नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार कुछ काल बीत जानेपर उन्होंने उपदेश प्रहण करना चाहा। सबसे पहले देवताओने जाकर प्रजापतिसे प्रार्थना की 'भगवन् ! हमे उपदेश कीजिये।' प्रजापितने उत्तरमे एक ही अक्षर कह दिया 'द'। खर्गमे भोगोकी भरमार है, भोग ही देवलोकका सुख माना गया है, कभी वृद्ध न होकर देवगण सदा इन्द्रिय-भोगोमे लगे रहते है, अपनी इस अवस्थापर विचारकर देवताओने 'द' का अर्थ 'दमन'— इन्द्रिय-संयम समझा और अपनेको कृतकृत्य मानकर प्रजापतिको प्रणाम कर वे वहाँ से चलने लगे। प्रजापतिने पूछा 'क्यो, मेरे उपदेश किये हुए अक्षरका अर्थ तो तुम समझ गये न ?' देवताओने कहा 'जी, समझ गये, आपने हम विलासियोको इन्द्रिय-दमन करनेकी आज्ञा की है।' प्रजापितने कहा 'तुमने ठीक समझा, मेरे 'द' कहनेका यही अर्थ था । जाओ, परन्तु मेरे उपदेशके अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।'

तदनन्तर मनुष्योने प्रजापितके पास जाकर कहा—'भगवन् ! हमे उपदेश कीजिये ।' प्रजापितने उनको भी वही 'द' अक्षर सुना दिया । मनुष्योने विचार किया हम कर्मयोनि होनेके कारण सदा लोभवश कर्म करने और अर्थ-संग्रह करनेमे ही लगे रहते हैं। इसिलिये प्रजापितने हम लोभियोको 'दान' करनेका उपदेश किया है। यह निश्चय कर वे अपनेको सफलमनोरथ मानकर चलने लगे, तब प्रजापितने उनसे पृद्धा 'तुमलोग मेरे कथनका अर्थ समझकर जा रहे हो न '' संग्रहप्रिय मनुष्योने कहा 'जी हाँ, समझ गये, आपने हमे दान करनेकी आजा दी है।' यह सुनकर प्रजापित प्रसन्न होकर बोले—'हाँ, मेरे कहनेका यही अर्थ था, तुमने ठीक समझा है। अब इसके अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।'

इसके पश्चात् असुरोने प्रजापितके पास जाकर प्रार्थना की 'भगवन् ! हमे उपदेश कीजिये।' इनको भी प्रजापितने 'द' अक्षरका ही उपदेश किया। असुरोने समझा, 'हम लोग स्थमावसे ही हिसावृत्तिवाले है, कोध और हिंसा हमारा नित्यका व्यापार है, अत्तएव प्रजापितने हमे इस दुष्कर्मसे छुडानेके लिये कृपा करके जीवमात्रपर दया करनेका ही उपदेश दिया है।' यह विचारकर वे जब चलनेको तैयार हुए तब प्रजापितने यह सोचकर कि ये लोग मेरे उपदेशका अर्थ समझे या नहीं, उनसे पृछा 'तुम जा रहे हों, परन्तु वताओ, मैंने तुम्हे क्या करनेको कहा है ' तब हिंसाप्रिय असुरोने कहा 'देव! आपने हम हिंसकोको 'द' कहकर प्राणिमात्रपर 'दया' करनेकी आज्ञा की है।' यह सुनकर प्रजापितने कहा 'वत्स! तुमने ठीक समझा, मेरे कहनेका यही तात्पर्य था। अब तुम हेप 'लोड़कर प्राणिमात्रपर दया करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा।'

देव दनुज मानव सभी कहै परम कल्यान । पार्के जो 'द' अर्थकौ दमन दया अरु दान ॥



याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी

#### ( 99 )

#### प्रमा घुना

महर्पि याज्ञवल्क्यके दो श्चियाँ थी । एकका नाम था मैत्रेयी ओर दूसरीका कात्यायनी। दोनो ही सदाचारिणी और पितहता थी परन्तु इन दोनोमे मैत्रेयी तो परमात्माके प्रति अनुराणिणी थी और कात्यायनीका मन संसारके भोगोमे रहता था। महर्षि याज्ञवल्क्यने संन्यास प्रहण करते समय मैत्रेयीको अपने पास बुलाकर कहा कि 'हे मैत्रेयी! मै अब इस गृहस्थाश्रमको छोड़कर संन्यास प्रहण करना चाहता हूँ । तुम दोनो मेरे पीछेसे आपसमे झगडा न कर सुखपूर्वक रह सको इसिछिये मैं चाहता हूँ कि तुम दोनोको घर-की सम्पत्ति आधी-आधी बॉट दूँ।'

्खामीकी वात सुनकर मैत्रेयीने अपने मनमे सोचा कि 'मनुष्य अपने पासकी किसी वस्तुको तमी छोड़नेको तैयार होता है जब उसको पहलीकी अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त होती है । महर्पि घरवारको छोड़कर जा रहे है अतएव इनको भी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी, जिसके सामने घर-वार सब तुच्छ हो जाते है, अवस्य ही इनके जानेमे कोई ऐसा बड़ा कारण होना चाहिये।' और वह परम वस्तु जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति लाभकर अमृतत्वको—परमात्माको पाना ही है । यो विचारकर मैत्रेयीने कहा—'भगवन् ! मुझे यदि धनधान्यसे परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मिल जाय तो क्या उससे मै अमृतत्वको पा सकती हूं याज्ञवल्क्यने कहा—'नहीं, नहीं! धनसहित पृथ्वीकी प्राप्तिसे तेरा धनिकोका-सा जीवन हो सकता है परन्तु उससे अमृतत्व कभी नहीं मिल सकता !' मैत्रेयीने कहा—

सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यी यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रहीति॥ ( १९६० २ । ४ । ३ )

'जिससे मेरा मरना न छूटे, उस वस्तुको छेकर क्या करूँ? हे भगवन् ! आप जो जानते है (जिस परम धनके सामने आपको यह घर-वार तुच्छ प्रतीत होता है और वड़ी प्रसन्नतासे आप सवका त्याग कर रहे है ) वही परम धन मुझको वतलाइये।' याज्ञवल्क्यने कहा-

स होवाच याज्ञवल्वयः प्रिया वतारे नः सती प्रियं भाषस पह्यास्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिश्यासस्वेति ॥ (बृह०२।४।४)

'मैत्रेयी! पहले भी त् मुझे बड़ी प्यारी थी, तेरे इन वाक्योसे वह प्रेम और भी बढ़ गया है। त् मेरे पास आकर बैठ, मै तुझे अमृतत्वका उपदेश करूँगा। मेरी बातोको भलीभाँति सुनकर उनका मनन कर!' इतना कहकर महर्पि याज्ञवल्क्यने प्रियतम-रूपसे आत्माका वर्णन आरम्भ किया। उन्होने कहा—

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भव-त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति।

'मैत्रेयी! (स्त्रीको) पति पतिके प्रयोजनके लिये प्रिय नहीं होता परन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है।'

इस आत्मा शन्दका अर्थ छोगोने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है, कुछ कहते है कि आत्मासे यहाँपर शरीरका छक्ष्य है। यह शिश्नोदरपरायण पामर पुरुपोका मत है। कुछ कहते है कि जब-तक अन्दर जीव है तमीतक संसार है, मरनेके बाद कुछ भी नहीं; इसिछिये यहाँ इसी जीवका छक्ष्य है। यह पुनर्जन्म नै माननेवाछे जडवादियोका मत है। कुछ छोग 'आत्माके छिये' का अर्थ करते है कि जिस वस्तु या जिस सम्बन्धीसे आत्माकी उन्नति हो, आत्मा अपने खरूपको पहचान सके वहीं प्रिय है। \* इसीछिये कहा

<sup>\*</sup> गोसाई तुलसीदासजीने सम्भवतः ऐसे ही विचारको लक्ष्यमे रखकर भक्तकी दृष्टिसे कहा है कि—

जाके प्रिय न राम वैदेही।
तिजये ताहि कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही॥

गया है कि 'आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्' यह तीत्र मुमुश्रु पुरुपोका मत है।

कुछ तत्त्वज्ञोका मत है कि आत्माक लिये इम अर्थमे कहा गया है कि इसमें आत्मतत्त्व है. यह आत्माकी एक मृित है । मित्र-की मृितकों कोई उस मृितके लिये नहीं। चाहता परन्तु चाहता है मित्रके लिये । संसारकी समस्त वस्तुएँ इसीलिये प्रिय हैं कि उनमें केवल एक आत्मा ही ज्यापक है या वे आत्माक ही स्वक्ष्प हैं । महिप याज्ञवल्क्यने फिर कहा—

न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति, न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति, न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रियाभवन्त्यात्मनस्तु

नज्यो पिना प्रहलाद विभीपन यशु भरत महनारी।
विल गुरु तज्यो कन अजविनतिन्ह भये मुद-मनन्कारी।
नाने नेह रामको मिनयन मुद्रद मुमेच्य जहा लाँ।
अंजन कहा अंख जेहि फूट बहुतक कहा कहा लाँ।
गुलर्सा सो मब भानि परम हिन पूज्य प्रानने प्याने।
जाने। होय सनेह राम-पद एनो मनो हमारो॥

कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति, न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रपृष्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यो मैत्रेण्यात्मनो वा अरे द्र्यनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व्वं विदितम् ॥

(बृह्०२।४।५)

'अरे, स्त्री स्त्रीके लिये प्रिय नहीं होती परनतु वह आत्माके लिये प्रिय होती है, पुत्र पुत्रोके लिये प्रिय नहीं होते परन्तु वे आत्माके लिये होते है, धन धनके लिये प्यारा नहीं होता परन्तु वह आत्माके लिये प्रिय होता है, ब्राह्मण ब्राह्मणके लिये प्रिय नहीं होता परन्तु वह आत्माके लिये प्रिय होता है, क्षत्रिय क्षत्रियके लिये प्रिय नहीं होता परनतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है, लोक लोकोके लिये प्रिय नहीं होते परनतु आत्माके लिये प्रिय होते है, देवता देवताओंके लिये प्रिय नहीं होते परन्तु आत्माके लिये प्रिय होते है, वेद वेदोके लिये प्रिय नहीं है परन्तु आत्माके लिये प्रिय है, भूत भूतोके लिये प्रिय नहीं है परन्तु आत्माके लिये प्रिय होते है, अरे मैत्रेयी ! सब कुछ उनके लिये हीं प्रिय नहीं होते परन्तु सब आत्माके लिये ही प्रिय होते हैं। यह परम प्रेमका स्थान आत्मा ही वास्तवमे दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निरन्तर ध्यान करने योग्य है। हे मैत्रेयी ! इस आत्माके दर्शन-श्रवण-मनन और साक्षात्कारसे ही सब कुछ जाना जा सकता है।' यही ज्ञान है।

इसके पश्चात् महर्षि याज्ञवल्क्यजीने सवका आत्माके साथ अभिन्न रूप वतलाते हुए इन्द्रियोका अपने विपयोमें अधिष्ठान बतलाया और तदनन्तर ब्रह्मकी अखण्ड एकरस सत्ताका वर्णनकर अन्तमें कहा कि 'जबतक द्वेत माव होता है तमीतक दूसरा दूसरेको देखता है; दूसरा दूसरेको सूँवता है; दूसरा दूसरेको सुनता है; दूसरा दूसरेसे बोलता है; दूसरा दूसरेके लिये विचार करता है और दूसरा दूसरेको जानता है, परन्तु जब सर्वात्मभाव प्राप्त होता है, जब समस्त वस्तुएँ आत्मा ही है ऐसी प्रतीति होती है तब वह किससे किसको देखे? किससे किसको सूँवे? किससे किसके साथ बोले? किससे किसका स्पर्श करे तथा किससे किसको जाने? जिससे वह इन समस्त वस्तुओको जानता है उसे वह किस तरह जाने?'

वह आत्मा अग्राह्य है इससे उसका ग्रहण नहीं होता; वह अश्वीर्य है इससे वह शीर्ण नहीं होता; वह असङ्ग है इससे कभी आसक्त नहीं होता; वह वन्धनरहित है इससे कभी दुखी नहीं होता और उसका कभी नाश नहीं होता । ऐसे सर्वात्मरूप, सबके जाननेवाले आत्माको किस तरह जाने 2 श्रुतिने इसीलिये उसे 'नेति' 'नेति' कहा है, वह आत्मा अनिर्वचनीय है। मैत्रेयी! वस, तेरे लिये यही उपदेश है, यही तो मोक्ष है!

इतना कहकर याज्ञवल्क्यजीने संन्यास ले लिया और वैराग्यके प्रताप तथा ज्ञानकी उत्कट पिपासाके कारण खामीके उपदेशसे मैत्रेयी परम कल्याणको प्राप्त हुई! (बृहदारण्यक-उपनिषद्के आधारपर)

### ( १२ )

## चोड्ने सिर्मे उपदेश

अश्वनीकुमार देवलोकके चिकित्सक है। इन्होने दैव-अथर्वण ऋषिके शिष्य दध्यड् अथर्वण ऋषिसे वेदाध्ययन किया था। दध्यङ् ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे परन्तु वैराग्यादि साधनोके अभावमे अश्विनी-कुमारोको अनिधकारी समझकर उन्हे ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं किया था। विद्याके अभिमानमे एक समय अश्विनीकुमारोंने इन्द्रका अपमान किया तब इन्द्रने इन्हे यज्ञमागसे बहिष्कृत कर दिया। तबसे इनको किसी भी यज्ञमे भाग मिलना बन्द हो गया। इन्होने नाराज होकर गुरु दध्यड् ऋषिसे इन्द्रसे लडकर उसे जीतने अथवा ओपिष आदिके द्वारा इन्द्रका विनाश करनेकी आज्ञा चाही। दध्यड् ऋषि महान् पुरुष थे, उन्होने कामक्रोधादिकी निन्दा

करते हुए अधिनीकुमारोंको अन्यान्य उपायोंसे सफटना प्राप्त करनेकी आज्ञा दी और यह कहा कि तुम छोग यदि हटयके अनिमान कामकोधादि दोपोंसे रहित और वैराग्ययुक्त होकर सुझसे पृछोंगे तो मैं तुम्हें अधिकारी पाकर दुर्छम ब्रामियाका उपटेश करोंगा। पथात् गुरुकी आज्ञासे अधिनीकुमारोंने न्यनन ऋषिके नेत्र अच्छे कर दिये और च्यवनजींने अपने तपोवलसे उन्हें य से अधिकार दिल्वा दिया। इस प्रकार निना ही लड़ाईके अधिनीकुमारोंका मनीर्य सिद्ध हो गया।

एक समय इन्हों दत्यड् ऋषिक आश्रममें इन्द्र आया। अतियिवत्सल ऋपिने इन्द्रमे कता कि 'आप मेरे अतिथि हैं जो कुछ किह्य सो में कर्कें।' इन्ह्रने कता 'मुझे बलविचाका उपदेश कीजिये। दथ्यड् ऋषि दुविधामे पड गये। बनन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य छोती है, और उपदेशके योग्य अधिकारी इन्ड है नहीं। आखिर उन्होंने बद्यनको नत्य रखनेके लिये उपदेश देनेका निध्य किया, और मछीमोति ब्रह्मवियाका उपदेश किया । उपदेश करते समय ऋषिने प्रसंगवश भीगोकी निन्हा की. और भोगदृष्टिमे इन्द्रको और एक कुत्तेको एक-सा सिद्ध किया। इन्द्र त्रसविद्याका अधिकारी तो या ही नहीं, खर्मादि भोगोकी निन्दा सुनकर उसे कोध आ गया. और उसने दायड् ऋषिपर कई तरह-से सन्देह करके निन्दा, शाप और एत्याके उरसे उन्हे मार्नेकी इच्छा तो छोड दी परन्तु उनसे यह कहा कि यदि आप उस ब्राय-वियाका उपदेश किमी दूसरेको करेंगे तो में उसी क्षण यज्ञ है आपका सिर उतार हँगा ।'

क्षमाशील ऋषिने शान्तहृदयसे इन्द्रकी बात सुनकर बिना ही किसी क्षोभ या क्रोधसे उससे कहा, 'अन्छी बात है, हम किसीको उपदेश करें तब सिर उतार लेना।' इस बर्तावका इन्द्रपर प्रभाव पड़ा और वह शान्त होकर स्वर्गको लौट गया!

कुछ दिनो बाद अश्विनीकुमारोने वैराग्यादि साधनोसे सम्पन होकर ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये गुरुके चरणोमे उपस्थित होकर अपनी इच्छा जनायी और ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की । इसपर सत्यपरायण दध्यड्ने सोचा कि 'इनको उपदेश न देनेसे मेरा वचन असत्य होगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर उतार लेगा। वचन असत्य होनेकी अपेक्षा मर जाना उत्तम है। प्रतिज्ञा-भंग और असत्यका जो महान् दोष होता है उसके सामने मृत्यु क्या चीज है। शरीरका नाश तो एक दिन होगा ही।'यह विचारकर उन्होंने उपदेश देना निश्चय कर लिया और अश्विनीकुमारोंको इन्द्रके साथ जो बातचीत हुई थी वह कहकर सुना दी। अश्विनीकुमारोने पहले तो कहा कि 'भगवन् ! आप हम लोगोको अब कैसे उपदेश देंगे । क्या आपको इन्द्रके वज्रसे मरनेका डर नहीं है ? परन्तु जब दध्यड् ऋपिने कर्मवश शरीरधारीके मृत्युकी निश्चयता, परमार्थरूपसे निःसारता और सत्यकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी तब अश्विनीकुमारोने कहा, 'भगवन् ! आप किञ्चित् भी भय न करें । हम एक कौ शल करते है, जिससे न आपकी मृत्यु होगी और न हमे ब्रह्मविद्यासे विश्वत होना पड़ेगा।

हम पृथक्-पृथक् हुए अंगोको जोड़कर जीवित करनेकी विद्या जानते हैं। पहले हम इस घोड़ेका सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उतार-कर इस घोड़ेकी धड़पर रख देते हैं और घोड़ेका सिर आपके धड़से जोड़ देते है। आप घोडेके सिरसे हमें बहाविद्याका उपदेश कीजिये । फिर जब इन्द्र आकर आपका घोड़ेवाला सिर काट देगा तव हम पुनः उसका सिर उतारकर आपके धडसे जोड़ देंगे और इन्द्रके द्वारा काटा हुआ घोडेका सिर घोडेकी धड़से जोड़ देंगे। न घोडा ही मरेगा और न आपको ही कुछ होगा।' दध्यड् ऋपि-ने इस प्रस्तावको खीकार करके उन्हे भलीभाँति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। जब इन्द्रको इस वातका पता लगा तो इन्द्रने आकर वज़से दथ्यड् ऋपिके धड़से जोडा हुआ घोड़ेका सिर काट डाला । पश्चात् अश्विनीकुमारोने संजीवनी विद्याके प्रभावसे बोड़े-की धड़से जुड़ा हुआ ऋपिका सिर उतारकर उनकी धड़से जोड़ दिया और घोड़ेकी धडपर घोड़ेका सिर रखकर उसे जोड़ दिया। दोनो जीवित हो गये।

(नैत्तिरीय बाह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद्के आवारण्र)



#### ( १३ )

### स्विश्वेष्ट ब्रह्मानिष्ट

एक समय प्रसिद्ध विदेह राजा जनकने बहुदक्षिण नामक बड़ा यज्ञ किया । यज्ञमे कुरु और पात्राल आदि देशोके बहुत-से त्राह्मण एकत्र हुए । जनक राजाने ब्राह्मणोको बहुत दक्षिणा दी; अन्तमें 'इन ब्राह्मणोमे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कौन है' यह जाननेकी इच्छासे जनक अपनी गोशालामेसे एक हजार गौएँ निकालकर प्रत्येक गायके दोनो सीगोमे दस-दस सोनेकी मुहरें बॉघ दी और ब्राह्मणोसे कहा कि 'हे पूजनीय ब्राह्मणो ! आप छोगोंमें जो ब्रह्मिष्ठ हो, वे इन गायोको अपने घर छे जायँ।' परन्तु किसी भी ब्राह्मणका उन्हें ले जानेका साहस नहीं हुआ। अन्तमें महर्षि याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य ब्रह्मचारीसे कहा कि 'हे प्रियदर्शन! हे सामश्रवा! (सामवेदके अध्ययन करनेवाले ) इन गायोको अपने घर ले चल। 'गुरुके इन वचनोको सुनकर शिष्य उन गौओको हॉककर गुरुके घरकी ओर के जाने लगा । यह देखकर सभामे वैठे हुए ब्राह्मणोको इस बातपर बड़ा क्रोध हुआ कि 'हम छोगोके सामने 'मै ब्रह्मिष्ठ हूँ' ऐसा याज्ञवल्क्य कैसे कह सकता है ?

महाराजा जनकके होता ऋत्विज् अश्वलने आगे वढकर याज्ञवल्क्यसे पूछा—

#### त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्टोऽसि।

'हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम्ही हम सबमे ब्रह्मिष्ठ हो ?' यद्यपि ये शब्द अपमानजनक थे परन्तु याज्ञवल्क्यने इस उद्धतपनसे कुछ भी विकारको न प्राप्त होकर नम्रताके साथ उत्तर दिया—

#### नमो वयं व्रक्षिष्ठाय कुर्मी गोकामा एव वयं सा।

'भाई । ब्रह्मिष्ठको तो हम नमस्कार करते है। हमें तो गौओ-की चाह है। इसीछिये हमने गौएँ छी है।'

व्रह्मनिष्ठाभिमानी अश्वल याज्ञवल्क्यको नीचा दिखानेके लिये उनसे एकके वाद एक वड़े-वड़े जिल्ल प्रश्न पूछने लगा। याज्ञवल्क्य सवका उत्तर तुरन्त ही देते गये। इसके बाद ऋतभाग-पुत्र आर्तभाग, लद्यपुत्र भुज्यु, चक्रपुत्र उशस्त, कुपीतकपुत्र कहोल, वचक्रपुत्री गार्गी और अरुणपुत्र उद्दालकने कई गम्भीर प्रश्न किये और याज्ञवल्क्यसे तुरन्त उनका उत्तर पाया। सव ब्राह्मण थक गये, तव अन्तमे गार्गीने आगे बढ़कर सब ब्राह्मणोसे कहा, 'हे पूच्य ब्राह्मणो! यदि आपकी अनुमित हो तो मै इस याज्ञवल्क्यसे दो प्रश्न फिर करना चाहती हूं। यदि उन दो प्रश्नोका उत्तर यह दे सका तो फिर मै यह मान छूँगी कि आपमेसे कोई भी इस ब्रह्मवादीको नहीं जीत सकेंगे।' ब्राह्मणोने कहा 'गार्गी! पूछ!'

गार्गीने गम्भीर खरसे कहा 'हे याज्ञवल्क्य ! जैसे वीरपुत्र

विदेहराज या काशिराज उतारी हुई डोरीके धनुषपर फिरसे डोरीं चढ़ाकर शत्रुको अत्यन्त पीड़ा देनेवाळे दो बाणोको हाथमें लेकर शत्रुके सामने खड़ा होता है, इसी प्रकार मैं दो प्रश्नोको लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम यदि ब्रह्मवेत्ता हो तो इन प्रश्नोका उत्तर मुझे दो। 'याज्ञवल्क्यने कहा 'गार्गी ! पूछ।' गार्गी बोली—

सा होवाच यदूर्धं याज्ञवल्क्य दिवो यद्वाकपृथिव्या यद्न्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच भविष्यच्चे-त्याचक्षते कस्मि स्तदोतं च प्रोतं चेति॥ (१९६० ३।८।३)

'हे याज्ञवल्क्य ! जो ब्रह्माण्डसे ऊपर है, जो ब्रह्माण्डसे नीचे है और जो इस खर्ग और पृथिवीके बीचमे स्थित है, तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्यरूप है, ऐसा शास्त्र जाननेवाळे छोग कहते हैं, वह 'सूत्रात्मा' (जगद्रूप सूत्र ) किसमे ओतप्रोत है ?"

याज्ञवल्क्यने कहा--

स होवाच यदूर्ध्वं गार्गि दिवो यद्वाकपृथिक्या यद्न्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यचेत्याचक्षता आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति ॥ (१९६०३।८।४)

'हे गार्गा ! जो खर्गसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे है और जो खर्ग और पृथिवीके बीचमे स्थित है, तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्यरूप है ऐसा शास्त्रवेत्तागण कहते है वह व्याकृत (विकृतिको प्राप्त कार्यरूप स्थूल) जगद्रूप सूत्र अन्तर्यामीरूप आकाशमे ओतप्रोत है !' इस उत्तरको सुनकर गार्गीने कहा 'हे याज्ञवल्क्य ! तुमने मेरे इस प्रश्नका ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया, इसके लिये तुम्हें नमस्कार है। अब दूसरे प्रश्नके लिये तैयार हो जाओ !' याज्ञवलक्यने सरलतासे कहा 'गार्गी! पूछ।'

गार्गीने एक बार उसी प्रश्नोत्तरको फिरसे दोहराकर याज्ञवल्क्य- से कहा-

### कस्मिन्तु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतक्चेति।

'हे याज्ञवल्क्य ! तुम कहते हो व्याकृत जगद्रूप सूत्रात्मा तीनो कालोमे सर्वदा अन्तर्यामीरूप आकाशमे ओतप्रोत है' तो वह आकाश किसमे ओतप्रोत है ?

#### याज्ञवल्क्यने कहा-

स होवाचैतद्वे तद्धरं गार्गि व्राह्मणा अभिवदन्त्य-स्थूलमनण्वहस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वना-कारामसङ्गमरसमगन्धमचधुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कम-प्राणममुखममात्रमनन्तरमवाद्यं न तद्दनाति किञ्चन न तद्दनाति कश्चन॥ (१९०३।८।८)

'हे गार्गी! अन्तर्यामीरूप अन्याकृतका अधिष्ठान यही वह अक्षर है, इस अविनाशी छुद्ध ब्रह्मका वर्णन ब्रह्मवेत्तागण इस प्रकार करते है—यह स्थूलसे भिन्न, सूक्ष्मसे भिन्न, हस्वसे भिन्न, दीर्घ-से भिन्न, लोहितसे भिन्न, स्नेहसे (चिकनाहटसे) भिन्न, प्रकाश-से भिन्न, अन्धकारसे भिन्न, वायुसे भिन्न, आकाशसे भिन्न, संग-रहित, रसरहित, गन्वरहित, चक्षुरहित, श्रोत्ररहित, वाणीरहित, मनरहित, तेजरहित, प्राणरहित, मुखरहित, परिमाणरहित, छिद्ररहित, और देश, काल, वस्तु आदि परिच्छेदसे रहित सर्व-

व्यापी अपरिन्छिन है, वह कुछ भी खाता नहीं और उसे भी कोई खाता नहीं, इस प्रकार वह सब विशेषणोसे रहित एक ही अद्वितीय है।

इस प्रकार समस्त विशेषणोका ब्रह्ममें निषेध करके अब उसका नियन्तापन बतलाते हुए याज्ञवल्क्य कहते है—

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गं स्यांचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गं द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गं निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्ति- ष्ठान्ति। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गं प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते इवेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च दिश- मनु। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गं द्दतो मनुष्याः प्रशं- धन्ति यजमानं देवा द्वीं पितरोऽन्वायत्ताः॥ (१६०३।८।९)

हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञामें सूर्य और चन्द्रमा यह नियमितरूपसे वर्तते हैं । हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञासे ही खर्ग और पृथिवी हाथमे रक्खे हुए पाषाणकी तरह मर्यादामें रहते हैं । हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञामें रहकर ही निमेप, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, और संवत्सर इस कालके अवयवोकी गणना करनेवाले सेवककी तरह नियमित-रूपसे आते-जाते हैं । हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरके शासनमें रहकर ही पूर्ववाहिनी गङ्गा आदि नदियाँ श्वेत हिमालय आदि पहाड़ोमेंसे निकलकर समुद्रकी ओर बहती है तथा पश्चिमवाहिनी सिन्धु आदि और अन्यान्य दिशाओकी ओर बहती हुई दूसरी

निद्या इसी अक्षरके नियन्त्रणमें आजतक वैसे ही वहती हैं। हे गार्गी! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञासे मनुप्य दाताओकी प्रशंसा करते है और इन्द्रादि देवगण, यजमान और पितृगण दवींके अनुगत है अर्थात् देवता यजमानद्वारा किये हुए यज्ञसे और पितृगण उनके लिये किये जानेवाले होममे घी डालनेकी चमचींसे यानी उस होमसे पृष्ट होते हैं।

इसके वाद याज्ञवल्क्य फिर वोले-

यो वा एतद्क्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँ होके जुहाति यजते तपस्तप्यते वहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति । यो वा एतद्क्षरं गार्ग्यविदित्वासाहोकात्प्रैति स कृपणोऽथ य एतद्क्षरं गार्गि विदित्वासाहोकात्प्रैति स ब्राह्मणः । (१९००००००)

हे गार्गी ! इस अक्षरको विना जाने यदि कोई पुरुप इस छोकमे हजारो वर्पोतक देवताओको उद्देश्य करके यज्ञ करता है, व्रतादि तप करता है तो भी उस कर्मका फल तो अन्तवाला ही होता है । अर्थात् फल देकर वह कर्म नष्ट हो जाना है, वह अक्षय परम कल्याणको प्राप्त नहीं होता ।\*

अन्तवत्तु फर्छ तेपा तद्भवत्यरपमेधसाम्।
 देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥
 (गीता ७।२३)

परमात्माको न जाननेवाले उन अल्पबुद्धिजनोंका वह फल नाज्ञवान् है और वे (मेदभावसे) देवताओंको पूजनेवाले देवताओको प्राप्त होते हैं (परन्तु) मेरे (मगवान्के) मक्त (किसी प्रकारसे भी भजनेवाले अन्तमें) मुझको (भगवान्को ही प्राप्त होते हैं।) हे गार्गी! जो पुरुप इस अक्षरको नही जानकर (भगवत्प्राप्ति होनेसे पूर्व ही) इस लोकसे मृत्युको प्राप्त होता है वह (विचारा) कृपण (दीन, दयाके योग्य) है और हे गार्गी! जो इस अक्षरको जानकर इस लोकमे मरणको प्राप्त होता है वह ब्राह्मण (ब्रह्मविद्, मुक्त) हो जाता है। अब याज्ञवल्क्य ब्रह्मका उपाधिरहित खरूप बतलाते हुए कहते है—

तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टुश्रुतं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ नान्यद्तोऽस्ति द्रष्टु नान्यद्तोऽस्ति श्रोतृ नान्यद्तोऽस्ति मन्तृ नान्यद्तोऽस्ति विज्ञात्रेतसािष्ठ् खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । ( १६० ३।८। ११ )

हे गार्गी! यह प्रसिद्ध अक्षर किसीको नही दीखता पर यह सबको देखता है। इसकी आवाज कानोसे कोई नही सुन सकता परन्तु यह सबकी सुनता है। यह किसीकी धारणामे नही आता परन्तु यही सबका मन्ता है। कोई इसे बुद्धिसे नहीं जान सकता परन्तु यही सबका विज्ञाता (जाननेवाला) है। इससे भिन्न द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है और इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। हे गार्गी! वह अन्याकृत आकाश इसी प्रसिद्ध अक्षर अविनाशी ब्रह्ममें ही ओतप्रोत है।\*

\* मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धन अय ।

मिय सर्वि मिर्द शोतं सूत्रे मिणगणा इव ॥

(गीता ७ । ७ )

<sup>&#</sup>x27;मगवान् कहते हैं, हे अर्जुन ! मेरे सिवा किश्चित् भी दूसरी वस्तु नहीं

महर्षि याज्ञवल्क्यके इस विद्यक्षण व्याख्यानको सुनकर गार्गी सन्तुष्ट हो गयी और प्रमुदित होकर ब्राह्मणोंसे कहने द्यां िक, 'हे पूज्य ब्राह्मणों! याज्ञवल्क्यको नमस्कार करो। ब्रह्मसंबंधी विवादमे इसको कोई भी नहीं हरा सकता। ईसका पराजय मनकी कल्पनामे भी नहीं आ सकता।' इतना कहकर गार्गी चुप हो गयी।

इसके वाद शकलके पुत्र शाकल्य या विदग्धने याज्ञवल्क्यसे कई इधर-उधरके प्रश्न किये । अन्तमें याज्ञवल्क्यने उससे कहा कि अब मै तुझसे एक बात पृछता हूं, त्र यदि उसका उत्तर नहीं दे सकेगा तो तेरा मस्तक कट जायगा । शाकल्य उत्तर नहीं दे सका और उसका मस्तक धड़से अलग हो गया । याज्ञवल्क्यके ज्ञान और तेजको देखकर सारी सभा चिकत हो गयी । तदनन्तर याज्ञवल्क्यने मिर ब्राह्मणोसे कहा, 'तुम लोगोमेसे कोई एक या सब मिलकर मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछे' परन्तु किसीने कुछ भी नहीं पृछा । चारो ओर याज्ञवल्क्यकी जयध्विन होने लगी । विज्ञानानन्दसे याज्ञवल्क्य और गार्गाका चेहरा चमक रहा था !

इसी ब्रह्मको यथार्थस्तपसे जाननेकी चेष्टा करना और अन्तम जान छेना मनुष्य-जन्मकी सफलताका एकमात्र प्रमाण है। (बृहदारण्यकोपनिषदके आधारपर)



है यह सम्पूर्ण जगत् स्तमें स्तके मणियोंकी मॉित मुझमें ही गुँथा हुआ है।' जो भगवान्को इसप्रकार जानता है वही मुक्त होता है।

### (88)

### सद्गुरकी सिक्षा

वेदका अध्ययन कर चुकनेपर गुरु अपने शिष्यको नीचे लिखें वेद धर्मीका उपदेश करते हैं—

### सत्यं वद्। धर्मं चर। स्वाध्यायानमा प्रमदः।

(तैत्ति० उप० १। ११।१)

सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । खाध्यायका कभी त्याग न करो । आचार्यको गुरु दक्षिणा देकर प्रजाके सूत्रको न काटो अर्थात् ब्रह्मचर्य आश्रमका पालन कर चुकनेपर गृहस्थाश्रममे प्रवेश करो । सत्यका कभी किसी अवस्थामे भी त्याग न करो । धर्मका कभी त्याग न करो । कल्याणकारी कर्मोका त्याग न करो, साधनकी जो विभूति प्राप्त है, उसे कभी मत त्यागो । खाध्याय और प्रवचनमे कभी प्रमाद न करो ।

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथि-देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। (तैति० उप०१।११।२) देव कर्म (यज्ञ ) और पितृकर्म (श्राद्ध तर्पण आदि ) का कभी त्याग न करो । माताको देवरूपसे पृजो । पिताको देव-रूपसे पृजो । आचार्यको देवरूपसे पृजो । अतिथिको देवरूपसे पृजो । जो कर्म निन्दारहित है उन्हींको करो । अन्य (निन्दितकर्म) मत करो । हमारे (गुरुके ) श्रेष्ठ आचरणोका अनुसरण करो, दूसरोका नहीं ।

जो ब्राह्मण अपनेसे श्रेष्ट हो उन्हें तुरन्त वैठनेके लिये आसन दो । जो कुछ दान करो श्रद्धांसे करो, अश्रद्धांसे नहीं । श्रीके िखे दान करो, ( लक्ष्मा चन्नल हैं, प्रभुका नेवामें उसे समर्पण नहीं करोगे तो वह तुम्हें त्यागकर चली जायगी), लोक-लाजके लिये ही दान करो। शास्त्रसे डरकर भी दान करो, दान करना उचित है इस विवेकसे दान करों। अपने किसी कर्म अथवा छौबिक आचारके सम्बन्धमे मनमें कोई शंका उठे तो, अपने समीप रहनेवाले वाह्मणोहें जो वेदविहित कमोंमे विचारशील हो, समदर्शी हो, कुगल हो, 'खतन्त्र हो ( किसीके दवावमें आकर व्यवस्था देने-वाले न हो ्रे कोधरहित अथवा ज्ञान्त स्त्रभाव हो, और धर्मके लिये हां क्रिक्तिच्य पालन करनेवाले हो, वे जिस प्रकारका आचरण करे, उसी प्रकारका आचरण तुम करो । यहाँ आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदोबा भाव है, यही शाज्ञा है, ऊपर वतलायी हुई प्रणाहीसे ही आचरण करने चाहिये । इसी प्रकार आचरण करना चाहिये।

( तंतिरीय उपनिषद् )



# 🚧 गीताप्रेस, गोरखपुर 👺

की पुस्तकों और चित्रोंकी सूची

माघ १९९२

मिळ्नेका पता— गीताप्रेस, गोरखपुर

### कुछ ध्यान देने योग्य बार्ते—

- (१) हर एक पत्रसे नाम, पता, डाक्घर, जिला बहुत साफ देवनागरी अक्षरोमें लिखें। नहीं तो जवाव देने या माल क्षेजनेमें बहुत दिक्कत होगी। साथ ही उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट आना चाहिये।
- (२) अगर ज्यांदा कितायें मालगाड़ी या पार्सलसे भँगानी हों तो रेलचे स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये। क्षार्ड एके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये।
- (३) थोड़ी पुस्तकोपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके भयसे एक रुपयेसे कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती, इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहस्रूळ और रिजस्ट्री- खर्च जोड़कर टिकट भेजें।
- (४) एक रुपयेसे कमकी पुन्तकें वुकपोस्टसे मँगवानेवाले सजान।) तथा रिजस्ट्रीसे मँगवानेवाले। ) (पुन्तकोंके मूल्यसे) अधिक भेजें। वुकपोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है; सतः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं।

### कमीशन-नियम

समान व्यवहार के नाते छोटे-चड़े सभी ग्राहकों को कमीशन एक चौथाई दिया जायगा। ३०) की पुस्तकें छेनेसे ग्राहकों के रेख स्टेशनपर मालगाड़ीसे फी-डिलीवरी दी जायगी। परन्तु थोड़ी अन्य प्रकारकी पुस्तकें भी छेनी होंगी, केवल गीता नहीं। ३०) की पुरतकें छेनेवाले सज्जनों मेंसे यदि कोई जल्दीके कारण रेलपास छसे पुस्तकें मँगवावेंगे तो उनको केवल आधा महसूल वाद दिया जायगा। फी-डिलीवरीमे विल्टीपर लगनेवाला डाककर्छ, रिजस्ट्रीखर्च, मनीआईरकी फीस या वैंकचार्जशामिल नहीं होंने, ग्राहकोंको अलग देने होंगे। नवीन रेटके अनुसार चित्रोंके दाम कम हो जानेके कारण पुस्तकोंके साथ चित्र मँगाने- वालोंको चित्रोंके कारण जो विशेष भाड़ा लगेगा वह देना होगा।

### गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-सूची

| श्रीमद्भगदद्गीता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें           |
|-------------------------------------------------------------------------|
| मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही ग्रर्थ लिखकर पढने और                     |
| सममनेमे सुगमता कर दी गयी है। श्रुति, स्मृति, इतिहासोंके                 |
| उद्धत प्रमाणोंका सरल अर्थ है। पृष्ठ ५१९,३ चित्र, मू०                    |
| २॥), बढ़िया जिल्द २॥)                                                   |
| श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, पदच्छेट, अन्वय, साधारण भाषाटीका,                  |
| टिप्पणी, प्रधान और सूचम विषय एवं त्यागसे भगवत्याप्ति-                   |
| सहित, मोटा टाइप, कपडेकी जिल्द, पृष्ठ ४७०, बहुरंगे ४ चित्र, मू० १।)      |
| श्रीमद्भगवद्गीता-गुजराती टीका, गीता नम्बर दोकी सरह, मू० " १1)           |
| श्रीमद्भगवद्गीता-मराठी टीका, हिन्दीकी १।) वालीके समान, मूल्य १।)        |
| श्रीमद्भगवद्गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, विशेषता               |
| यह है कि श्लोकोंके सिरेपर मावार्थ छपा हुआ है, साइज                      |
| थ्रौर टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥≤), सिनल्द ''' ॥।=)              |
| श्रीमद्भगवद्गीता-वंगला टीका, गीता नं० ५ की तरह । मू० " ।।।)             |
| श्रीमद्भगवद्गीता-श्लोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रघान विषय,          |
| साइज मक्तीला, मोटा टाइप, पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥), स॰ ः ॥⊜)                  |
| गीसा-मूल, मोटे अत्तरवाली, सचित्र, मूल्य ।-), सजिब्द " 🖹)                |
| गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट-साइज, सभी विषय ॥) वालीके                    |
| र समान, सचित्र, पृष्ठ ३१२, मूल्य ≠)॥, सजिल्द 😬 ⊭)॥                      |
| गीता-भाषा, इसमें श्लोक नहीं है। अन्तर मोटे हैं, १ चित्र, मूं ।), स॰ ।=) |
| गीता-मूल ताबीजी, साइज २ × २॥ इञ्ज, सजिल्द, मू॰ ··· =)                   |
| गीता-मूल, विष्णुसहस्रनामसहित, सचित्र श्रौर सजिल्द, मू॰ " =)             |
| गीता-णा × १० इब्र साइजके दो पन्नोंमें सम्पूर्ण, मू० " )                 |
| गीता-हायरी-सन् १९३६ की, मू०।) सजिहद                                     |
| गीता-सूची (Gita-List)—संसारकी (भिन्न-भिन्न ३१                           |
| भाषाओंकी ) श्रनुसान २००० गीताश्चोंका परिचय, सृत्य ॥)                    |
| पता की नामे के कार्य                                                    |

| ञीविष्णुपुराण—हिन्दी-अमुवाद्सहित, ८ चित्र, एक तरफ             |
|---------------------------------------------------------------|
| इलोक और उनके सामने ही अर्थ है, पृष्ठ ५४८, मूह्य २॥),          |
| कपष्रेकी जिल्द रा॥)                                           |
| अध्यास्मरामायण—सटीक, ८ चित्र, एक तरफ श्लोक और उनके            |
| सामने ही अर्थ है, दूसरा संस्करण छप गया है। मू॰ १॥।), स॰ २)    |
| वेस-योग–सचित्र, लेखक–श्रीवियोगी हरिजी, पृष्ट ४२०, बहुत मोटा   |
| पुण्टिक कागज, मृत्य अजिस्द ११), सजिस्द 😬 😬 饥                  |
| शोतुकाराम-चरित्र−९ चित्र, पृष्ट ६९४, सृख्य १≤) सजिल्ड ''ं १॥) |
| श्रीकृष्ण-विज्ञान—श्रीसद्भगवद्गोताका मूलसहित हिन्दी-पद्या-    |
| नुवाद । दो चित्र, पृष्ट २७५, मोटा कागज, मृ॰ ॥।), स॰ 1)        |
| निनय-पत्रिका-सरल हिन्द्री-भावार्थ-सहित, ६ चित्र, अनु०         |
| श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार, द्यरा संस्करण, भावार्थमें अनेकों    |
| साव इयक संशोधन किये गये हैं तथा परिशिष्टमें कथाभागके          |
| ३७ पृष्ठ काँग जोट् देनेपर भी मृत्य १), सजिस्ट ११)             |
| बीतावर्ली—सटीक अनु०-श्रोमुनिलालजी, इसमें रामायणकी तरह         |
| सात काण्डोंमें श्रोरामचन्द्रजीकी छीलाओंका भजनीमें बढ़ा ही     |
| सुन्दर वर्णन है। प्रष्ट ४६०, ८ चित्र, मू० १) मजिस्ट ११)       |
| भागवतरत प्रहाट-३ रगीन, ५ साटे चित्रींसहित, ५छ ३४०, मोटे       |
| अक्षर, सुन्दर छपाई, मृह्य १) सजिल्द " १।)                     |
| श्रोधीचेतस्य-चारेतावली ( खण्ड १ )—सचित्र, श्रीचेतस्यदेवकी यही |
| जीवनी । पृथ ३६०, मू० ।।।=), सजिल्ड १=)                        |
| श्रीश्रीचैतन्य-चितावली ( खण्ड २ )-सचित्र, पहले खण्डके आगेकी   |
| कीलाएँ। पृष्ट ४५०, ९ चित्र, सूस्य १=), सिन्दर १।=)            |
| श्रीश्रीचेतःय-चरितावली (एण्ड ३)-एए ३८४, ११ चित्र,             |
| मृत्य १), सजिस्द १1)                                          |
| श्रीशोचैतन्य-चरितावली ( खण्ड ४ )—पृष्ठ २२४, १४ चित्र,         |
| मृख्य ॥=), सिंजल्ड ॥=)                                        |
| श्र पता—गीताप्रेस, गोरखपुर                                    |

| श्रीश्रीचैतन्य-चरितावस्रो(खण्ड ५)-पृष्ठ २८०, १० चित्र, सू०।।।)स० १ <i>)</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| मुमुश्च सर्वस्वसार-भाषासहित, पृष्ट ४१४, मूल्य ।।।-), सजिल्द १-)             |
| श्रीसद्भागवतान्तर्गत एकादश स्कन्ध-यह स्कन्ध बहुत ही उपदेश-                  |
| पूर्ण है, सचित्र, सटीक, पृष्ठ ४२०, मूल्य केवल ॥), स०                        |
| देविष नारद-२ रंगीन, ३ सादे चित्रोंसहित, पृष्ठ २४०, सुन्दर                   |
| छपाई, मूरुय ।।।), सजिहद १)                                                  |
| तरव-चिन्तामणि भाग१-सचित्र, छे०-श्रीजयद्यालजी गोयन्दका,                      |
| इसके मननसे धर्ममें श्रद्धा, भगवान्में प्रेम और विश्वास एवं                  |
| निस्यके बर्तावमें सस्य व्यवहार और सबसे प्रेम एवं                            |
| शान्तिकी प्राप्ति होती है। पृष्ठ ३५०, मूह्य ॥=), स॰ ॥-)                     |
| तत्त्व-चिन्तामणि (भाग १)-छोटे आकारका संस्करण लेखक                           |
| श्रीजयद्यालजी गोयन्दका, सचित्र,पृष्ट ४४८,मू० ।–) सजिहद् ।=)                 |
| तरव-चिन्तामणि भाग २–सचित्र,इसमें लोक और परलोकके सुख-                        |
| साधनकी राह वतानेवाले सुविचारपूर्णं सुन्दर-सुन्दर लेखींका                    |
| अति उत्तम संग्रह है। पृष्ठ ६३२ मूल्य ।।।=) सजिल्द " १=)                     |
| इस २रे भागका भी छोटे आकारका सस्करण छप रहा है,                               |
| शीघ्र प्रकाशित होगा।                                                        |
| मैबेद्य-श्रीहनुमानप्रसादजी पोहारके २८ लख और ६ कविताओंका                     |
| सचित्र नया सुन्दर ग्रन्थ, पृ० ३५०, मू० ॥=), स० " ॥।-)                       |
| श्रीज्ञानेश्वर-चरिन्न-दक्षिणके प्रसिद्ध, सबसे अधिक प्रभावशाली               |
| भक्त ('श्रीज्ञानेश्वरी गीता' के कर्ता) की जीवनदायिनी                        |
| जीवनी और उनके उपदेशोंका नम्ना। सचित्र, पृष्ठ ३५६, मू० ॥।-)                  |
| शरणागतिरहस्य-सचित्र, पृष्ठ ३६०, सूत्य ॥≤)                                   |
| विष्णुसहस्रनाम-शांकरभाष्य हिन्दी-टीका-सहित, सचित्र; भाष्यके                 |
| सामने ही उसका अर्थ छापा गया है। पृष्ठ २७५, मूल्य ।।=)                       |
| आनन्दमार्ग-सचित्र, पृष्ट ३२४, मूल्य                                         |
| श्रुतिरतावली-लेखक—स्वामीजी श्रीमोलेबावाजी, एक पेजमें मूल                    |
| श्रुतियाँ और उसके सामनेके पेजमें उनके अर्थ हैं, पृष्ट २८४, सू० ॥)           |
| स्तोत्ररतावली-हिन्दी-अनुवादसहित, सचित्र, मूल्य ""।)                         |
| पता—सीताग्रेस. सोस्टबर ६                                                    |

ŧ

ुलसीदल-लेखक—श्रीहनुमानप्रसाटजी पोहार, इसमें छोटे-वहे, छी-पुरुष, आस्तिक-नास्तिक, विद्वान्-सूर्खं, भक्त-ज्ञानी, गृहस्थी-ष्यागी, कला और साहित्य-प्रेमी सबके लिये कुछ-न-कुछ उन्नतिका मार्ग मिल मकता है। पृष्ट २६२,सचित्र, मृ०॥),स०॥≶) श्री**ए**कनाथ-चरित्र–ले०–हरिभक्तिपरायण पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर, सापान्तरकार-पं॰ श्रीलक्ष्मण नारायण गर्दे । हिन्दी-में एकनाथ महाराजकी जीवनी अभीतक नहीं देखी, मुह्य \*\*\* दिनचर्या-( सचित्र ) उठनेसे सोनेतक करनेयोग्य धार्मिक वार्तोका वर्णन । निरय-पाठके योग्य स्तोन्न और अजनींसहित । मृल्य विषेक-चृडामणि-(सानुवाद, सचित्र) पृष्ट २२४, मू० ।≅), स० ।।≥) श्रीरामकृष्ण परमहंस-(सचित्र) इस प्रनथमें इन्हींके जीवन सीर ज्ञानभरे उपदेशोंका संग्रह है। ए० २५०, सूह्य ई्शावास्थोपनिपद्-सानुवाद शाद्वरभाष्यसहित. सचित्र,पृष्ट ५०,मू० ≤) केनोपनिपद्—सानुवाट आहरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ट १४६, मूह्य कठोपनिपट-सानुवाट शाहरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ट १७२, मूहव ॥-) सुण्डकोपनिपट्-सानुवाट शाह्ररभाष्यनहित, सचित्र, प्रष्ट १३२, सू०।≤) प्रश्लोपनिपर्—सानुवार बाह्ररभाष्यसहित, सचित्र. पृष्ट १३०, सूह्य ।≅) उपरोक्त पाँचो उपनिपद् एक जिस्टम सिजिस्ट ( उपनिपद्-भाष्य खण्ड १) सूच्य 21-) माण्ह्स्योपनिषद् भी छप रहा है। अक्त-भारती-७ चित्र, कविताम ७ भक्तोंकी सरल कथाएँ, मू० सक्त वालक-गोविन्द, मोहन आदि वाककमक्तोंकी कथाएँ हैं, मू॰ ।-) थक्त नारी-सियोंमें धार्मिक भाव वड़ानेके लिये वहुन उपयोगी कथाएँ हैं।-) भक्तपञ्चरत-यह पाँच कथाओंकी पुस्तक सहृहस्थांके लिये यहे कामकी है।-) आद्शें भक्त-राजा शिवि,रन्तिदेव,अम्बरीप आदिकी कथाएँ,७चित्र,मू०।-) भक्त-चिन्द्रका-भगवान्के प्यारे भक्तोंकी मीठी-मीठी वार्ते, ७चित्र, मू०।-) भक्त-सप्तरत्न-सात भक्तींकी मनोहर गाथाएँ, ७ चित्र, पृष्ठ १०६, मू० (-) भक्त-कुसुम-छोटे-वहे, खी-पुरुप सबके पढ़ने योग्य प्रेमभक्तिपूर्ण ग्रन्थ ।-) Έ,

| श्रेमी भक्त-६ चित्रोंसे सुशोभित, मूह्य                             |
|--------------------------------------------------------------------|
| यूरोपकी भक्त खियाँ-३ चित्रोंसे सुशोभित, मूख्य " ।)                 |
| गीतामें भक्ति-योग-(सचित्र) लेखक-श्रीवियोगी हरिजी, मू० ।-)          |
| प्रेम-दर्शन-( नारद-रचित भक्तिस्त्रकी विस्तृत टीका श्रीहनुमान-      |
| प्रसादजी पोद्दारकृत ) पृष्ट २००, सूह्य                             |
| उपनिपदोके चौदह रत्न-पृष्ठ १००, चित्र १०, सूल्य ।=)                 |
| तन्वविचार-सचित्र, पृष्ठ २०५, सूल्य                                 |
| परमार्थ-पन्नावली—श्रीजयदयालजी गोयन्द्काके ५१ कह्याणकारी            |
| पत्रींका संग्रह, पृष्ट १४४, एण्टिक कागज, सूस्य " ।)                |
| भाता-श्रीअरविन्दकी अँगरेजी पुस्तक (Mother)का अनुवाद, मू०।)         |
| श्रुतिकी टेर-(सचित्र) लेखक-स्वामीजी श्रीभोलेबावाजी, सू॰ ।)         |
| ज्ञानयोग-श्रीभवानीशंकरजीके ज्ञानयोगसम्बन्धी उपदेश, पृष्ठ १२४,सू०।) |
| कल्याणकुञ्ज—सचित्र, पृष्ट १६४, सूह्य                               |
| व्रजकी झाँकी-वर्णनसिहत लगभग ४० चित्र, मूल्य ।)                     |
| श्रीवदरी-केदारकी झाँकी-सचित्र, सूल्य " ")                          |
| प्रवोध-सुधाकर-( सानुवाद, सचित्र) इसमें विषयभोगींकी तुच्छता         |
| दिखाते हुए आस्मसिद्धिके उपाय वताये गये हैं, मूह्य 🕏)।।             |
| मानव-धर्म-छे०-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ११२, मृह्य 🖹       |
| गीता-निबन्धावली-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये उपयोगी              |
| है। यह गीता-परीक्षाकी मध्यसाकी पढ़ाईमें रक्खी गयी है, सू० =)।।     |
| साधन-पथ-ले ०-श्रीहतुमानप्रसादजी पोहार, सचित्र, पृष्ट ७२, मू० =)।।  |
| वेदान्त-छन्दावली-ले॰-स्वासीजी श्रीभोलेवावाजी, मू॰ =)।।             |
| अपरोक्षानुभूति-मूल श्लोक और वर्थसिहत, सचित्र, सूर्य *** =)॥        |
| मनन-माला-यह भावुक मुक्तींके बढ़े कामकी चीज है, मू० " =)।।          |
| The Story of Mira Bai—Page 96 As 10                                |
| Mind Its Mysteries and Control—By Swami Siva-                      |
| nanda Saraswatı, page 200, price As 8                              |
| The Immanence of God—By Pandıt Malavıya As 2                       |
| पता—गीताप्रेस, गोरखपुर ७                                           |

सन्ध्या हिन्दी-शतस्रोकी-हिन्दी-विष्णुसहस्रनाम मूळ अनुवार्दसहित म्०=) मू०)॥, स० -)॥ विधिसहित **)**|| चित्रकृरकी झाँकी =) गोविन्द-टामोटर-बलिवैश्वदेवविधि )11 स्तोत्र (सार्थ) पृष्ट भजन-संग्रह प्र०भा०=) प्रश्नोत्तरी सटीक **)**II " हितीय भाग =) ३७, सू० सेवाके मन्त्र )n ,, तृतीय भाग =) ईश्वर-मृत्य सीतारामभजन )11 मूलरामायण ,, चतुर्थ भाग =) मूल गोसाईं-चरित –)। श्रीहरिसंकीर्तनधुन )। ,, पञ्चम भाग =) गीताका सुक्ष्म स्रोधर्मप्रक्षोत्तरी =) गीता हितीय विषय -)1 सचा सुख और उसकी अध्याय सटीक 🕽। सनको चश करनेके प्राप्तिके उपाय -)॥ पातञ्जलयोगदर्शन उपाय, सचित्र -)। गीतोक्त सांख्ययोग मूल सप्त-महावत और निष्काम धर्म क्या है ? )! समाज-सुधार कर्मयोग -)11 दिख्य सन्देश )1 व्रह्मचर्य मनुस्मृति द्वितीय क्ल्याण-भावना )1 श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश -) अध्याय अर्थसहित-)॥ भगवान् क्या हैं ? –) नारद-भक्ति-सुत्र गोपी-प्रेम सचित्र. बाचार्यके सदुपदेश-) (सार्थ गुटका) )। पृष्ट ५०, सूर्य -)॥ एक संतका अनुभव/) लोभमें पाप आधा पैसा **हनुमान**वाहुक सचित्र स्यागसे भगवद्याप्ति-) गजलगीता " सरीक **-**)II रामगीता सटीक )॥। सप्तकोकी गीता ,, आनन्दकी लहरें हरेरामभजन२माला)॥। सचित्र, मू॰ -)॥ ,, १४ माला 🗁 रामायणांक पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

### चित्र-सूची

### सुन्दर सस्ते धार्मिक दर्शनीय चित्र

कागज-साइज १५×२० इश्चके बड़े चित्र । सभी चित्र बढिया आर्ट पेपरपर सुन्दर छपे हुए है । इतने बड़े रंगीन चित्र हिन्दुस्तानके छपे हुए प्रायः बहुत कम

मिलते है । प्रचारकी दृष्टिसे दाम बहुत ही सस्ते रखे गये है ।

सुनहरी-नेट दाम प्रत्येकका -)॥

युगलछिब

रंगीन-नेट दाम प्रत्येकका -)

श्रीराधेश्याम

श्रीनन्दनन्दन

गोपियोंकी योगधारणा

श्रीवृन्दायनविहारी

श्रीविश्वविमोहन

भगवान् श्रीकृष्णरूपमे

श्रीवंजराज

श्रीकृष्णार्जुन

चारो भैया

राम-रावण-युद्ध

रामदरबार

श्रीरामचतुष्ट्य

लक्ष्मीनारायण

श्रीविष्णुभगवान्

श्रीलक्ष्मीजी

कमला

सावित्री-ब्रह्मा

श्रीविश्वनाथजी

श्रीशिवपरिवार

शिव-बरात

शिव-परिछन

शिव-विवाह

प्रदोषनृत्य

श्रीजगजननी उमा

श्रीध्रुव-नारायण

श्रीमहावीरजी

श्रीचैतन्यका संकीर्तन-दल

महासंकीर्तन

नवंधा भक्ति

जडयोग

१२ चित्रोतक मँगानेपर पैकिंगमें चोगा लगाना पडता है, जिससे डाकखर्च बढ जाता है। सोचकर मँगाना चाहिये। अधिकः मँगानेमें ही डाकखर्चका सुभीता है।

कागज-साइज १०×१५ इश्च

( छोटे क्लाकोंसे ही केवल बडें कागजपर बार्डर लगाकर छापे है ) सुनहरी चित्र, नेट दाम )।। प्रतिचित्र

**यु**गलछिब

तन्मयता

कृष्ण-सखा-सह यन-भोजन वर्षामे श्रीकृष्ण-बलराम राम-श्यामकी मधुरा-यात्रा योडा श्रीकृष्ण बन्धन-मुक्तकारी भगवान् श्रीकृष्ण सेवक श्रीकृष्ण जगत्-पूज्य श्रीऋष्णकी अग्रपूजा शिशुपाल-उदार समदर्शी श्रीकृष्ण शान्ति-दूत श्रीकृष्ण मोह-नागक श्रीकृष्ण भक्त (भीष्म)-प्रतिज्ञा-रक्षक श्रीकृष्ण अश्व-परिचर्या श्रीकृष्णका अर्जुनको पुनः जानोपदेश जगद्गर श्रीकृष्ण नं० २ नृग-उद्धार व्याधकी क्षमा-प्राथेना योगेश्वरका परम प्रयाण ध्यानमञ्ज शिव सदाशिव योगीश्वर श्रीशिव पञ्चमुख परमेश्वर योगामिसे सती-दाह मदन-दहन शिव-विवाह उमा-महेश्वर गौरीशकर जगजननी उमा शिष परिवार प्रदोष-नृत्य

शिव-ताण्डव हलाहल-पान पाशुपतास्त्रदान श्रीहरि-हरकी जल-क्रीड़ा श्रीविष्णरूप और श्रीव्रह्मारूपके द्वारों श्रीविवरूपकी स्तुति भगवान् विष्णुको चक्रदान श्रीकृष्णकी गिव-स्तुति काशी-मुक्ति भक्त व्याघ्रपाद श्रीविष्ण विष्णु भगवान् कमलापति-स्वागत ज्ञेषज्ञायी लदमीनारायण भगवान् मत्स्यरूपम मत्स्यावतार भगवान् कुर्मरूपमे भगवान् वराहरूपमे भगवान् श्रीनृसिंहदेयकी गोदमे मक्त प्रह्लाद भगवान् वामनरूपमे भगवान् परशुरामरूपमे भगवान् वुद्धरूपमे भगवान् किलक्पमे भगवान् ब्रह्मारूपमे ब्रह्मा-सावित्री भगवान् दत्तात्रेयरूपमे भगवान् सर्वरूपमे भगवान् गणपतिरूपमे

पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

भगवान् अग्निरूपमे भगवान् शक्तिरूपमे महागौरी महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी (चतुर्भुंजी) श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी (अष्टादश्रभुजी) नारीशक्ति देवी कात्यायनी देवी कालिका देवी कूष्माण्डा देवी चन्द्रघण्टा देवी सिद्धिदात्री राजा सुरथ और समाधि वैश्यको देवीका दर्शन - घोडश माता समुद्रमथन महासकीर्तन ध्यानयोगी ध्रुव-ज्ञानयोगी राजा जनक

एकरंगे चित्र, नेट दाम ?) सैकडा

श्रीकृष्ण-सुदामाकी गुरु-सेवा

कागज-साइज ५×७॥ इश्च बहुरंगे चित्र, नेट दाम १) सैकड़ा

श्रीविष्णु शेषशायी सदाप्रसन्न राम कमललोचन राम दूल्हा राम श्रीसीताराम श्रीराम-विभीषण-मिलन (भुज विशालगहि) ज्ञानयोगी ग्रुकदेव भीष्मपितामह अजामिल-उद्धार सुआ पढ़ाबत गणिका तारी शंकरके ध्येय बाल श्रीकृष्ण संकीर्तनयोगी श्रीचैतन्य महाप्रभु निमाई-निताई श्रीचैतन्यका सकीर्तन-दल प्रेमी भक्त सूरदासजी गोखामी तुलसीदासजी मीरा (कीर्तन) मीरावाई ( जहरका प्याला ) प्रेमयोगिनी मीरा प्रेमी भक्त रसखान गोलोकमे नरसी मेहता नवधा भक्ति जडयोग सप्तज्ञानभूमिका ऋषि-आश्रम

श्रीरामचतुष्टय विश्वविमाहन श्रीकृष्ण वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण आनन्दकन्द श्रीकृष्ण गोपीकुमार वज-नव-युवराज रामदरबार देवसेनापति कुमार कार्तिकेय

कर नवनीत लिये

महात्मा सूरदासजी

व्रजराज **इयामसुन्दर** खेल-खिलाडी ब्रह्माका मोह युगल छवि श्रीराधेश्याम भगवान् और उनकी हादिनी गक्ति श्रोराधाजी नन्दनन्दन षुदामा और श्रीकृष्णका प्रेममिलन अर्जनको गीताका उपदेश अर्जुनको चतुर्भुजरूपका दर्शन भक्त अर्जुन और उनके सार्थि श्रीकृष्ण परीक्षितकी रक्षा सदाशिव शिवपरिवार चन्द्रशेखर कमला भुवनेश्वरी श्रीजगन्नाथनी यम-नचिकेता श्रव-नारायण बालकोंको पाठशालामे प्रह्लादका राम-राम जपनेका उपदेश

ममुद्रमे पत्थरोसे दवे प्रह्लादका उद्<mark>वार</mark> भगवान् नृसिंहकी गोटम प्रहाट पवन-कुमार भगवान्की गोडमें भक्त चिक्रक गंकरके ध्येय वालकृष्ण श्रीश्रीचैतन्य चैतन्यका अपूर्व त्याग भक्त घन्ना जाटकी रोटियाँ भगवान् ले रहे हैं गोयिन्दक साथ गोविन्द खेल रहे है भक्त गोपाल चरवाहा मीरावाई (कीर्तन) भक्त जनाबाई और भगवान् भक्त जगन्नाथदास भागवतकार श्रीहरिभक्त हिम्मतदासजी भक्त वालीग्रामदास भक्त दक्षिणी तुलसीदासजी भक्त गोविन्ददास भक्त मोहन और गोपाल भाई परमेष्ठी दर्जी भक्त जयदेवका गीतगोविन्द-गान ऋषि-आश्रम श्रीविष्णु भगवान् कमलापतिस्वागत

### चित्रोंके दाम

चित्र देचनेके नियमोमें परिवर्तन हो गया। दाम प्रायः बहुत घटा दिये गये हैं।

|               | साइज आर रग                                                   |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| १५×२०, सुनहरी | -)॥   ७॥×१०, सुनहरी<br>-)   ७॥×१०, रंगीन<br>)॥   ७॥×१०, सादा | ) <del>  ક</del> ુ |
| १५×२०, रगीन   | -) ७॥×१०, रंगीन                                              |                    |
| १०×१५, सुनहरी | )॥ । ।।⋉१०, सादा                                             | )।<br>१) सै०       |
| १०×१५, रंगीन  | )। <sup>३  </sup> ५×७॥, रंगीन                                | र्श) सै०           |

१५×२० साइज़के सुनहरे और रंगीन ३१ चित्रोंके सेट-की नेट कीमत १॥। ।। पैकिङ -)॥ डाकखर्च ॥ ड) कुल लागत २॥।) लिये जायँगे।

्र०×१५ साइज़के सुनहरे और रंगीन ३१ चित्रोंके सेटकी नेट कीमत ॥≤)॥।१ पैकिङ्ग -)॥।१ डाकखर्च ॥-)। कुछ १।≤) छिये जायँगे।

७॥×१० साइज़के सुनहरे, और रंगीन १७४ चित्रोंके सेटकी नेट कीमत २॥।)॥३ पैकिङ्ग ०)३ डाकखर्च ॥।-)। कुछ ३॥।) छिये जायँगे।

५x७॥ साइज़के रंगीन ६० चित्रोंका नेट दाम ॥-)।॥ पैकिङ्ग

-)॥ डाकखर्च ।-)॥। कुछ १-) छिये जायॅगे ।

१५×२०, १०×१५, ७॥×१०, ५×७॥ के चारों सेटकी नेट कीमत ६-)।॥ पैकिङ्ग =)।डाकखर्च १।।≤)कुळ७।।।≤)छिये जायँगे।

#### नियम

(१) चित्रका नाम जिस साइज़में दिया हुआ है वह उसी साइज़में मिलेगा, आईर देते समय देख छं। समझकर मँगवावं। (२) पुस्तकोंके साथ मालगाड़ीसे चित्र मँगानेपर कुल मालका चित्रोंकी क्लासका किराया देना पड़ता है, इसिलिये जितना किराया अधिक लगेगा वह ग्राहकोंके जिम्मे होगा, आईर देते समय इस नियमको समझ छं। (३)६०) के चित्र लेनेसे ग्राहकके रेलवे स्टेशनपर मालगाड़ीसे फ्री डिलेवरी दी जायगी। रिजस्ट्री बी० पी० खर्चा ग्राहकको देना होगा। (४) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, क्योंकि रास्तेमें टूट जाते है। (५) 'कल्याण' के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते।

नोट-सेट सजिल्ड भी मिला करती है। जिल्डका दाम १५×२० का ॥), १०×१५ का ।=), ७॥×१० का ॥), ५×७॥ का ड) और लिया जाता है। सजिल्ड सेटका डाकखर्च ज्यादा लगता है।

( ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और सदाचार-संवन्धी सचित्र मासिक पत्र )

विशेपांकसहित वार्पिक मूल्य ४≅)

Foreign Subscription 10 Sh.

### पुरानी फाइलें और विशेपांक—

१-तीसरे वर्षकी फाइल४≡) (10 Sh) सजिल्द ४।।।≡)

र-आठवें वर्षकी फाइल ४८) (10 Sh) ,, ५।/)

३-भक्तांक पृ०२४६ चित्र५५ (3 Sh )१॥)स०१॥ =)

४-रामायणांकपृ०५१२चि०१६७(5/6Sh)२॥=)३=)

५-शिवांक पृष्ठ६६६ चित्र २८७ (६/६ Sh.) ३)स०३॥)

६-योगांकपृष्ठ ८८४ चित्र ४७० (७/6Sh) ३॥)स०४)

Kalyana-Kalpataru Sub

- Rs 4-8
- 7. Kalyana-Kalpataru (Illustrated English Ed. of 'Kalyan' Annual Sub Rs. 4-8. Foreign 10 Sh )
- 8. God Number (pp. 307) Rs. 2-8 Foreign 5 Sh.
- 9 Gita Number (pp 251) Rs 2-8 Foreign 5 Sh
- 710 Vedanta Number Rs. 2-8. Foreign 5 Sh.

(Bound copies 1Sh extra.)

व्यवस्थापक—कल्याण, गोरखपुर

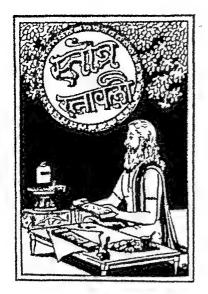

सानुवाद-सचित्र मृल्य ॥) पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

# वर्तमान शिक्षा

## वर्तमान शिक्षा

सुद्रक तथा प्रकाशक घनद्रयामदास जालान, गीता प्रेस, गोरखपुर

> सं॰ १९९३ प्रथम संस्करण ५२५० सृल्य /) एक आना

> > पता— गीताप्रेस, गोरखपुर

#### श्रीहरिः

### वर्तमान शिक्षा

र्तमान शिक्षित नवयुवकोके आचरणो और कार्योको देखकर दुखी हुए कितने ही सज्जनोने मुझसे इस विषयपर कुछ लिखनेके लिये अनुरोध किया है; इनमें कई सज्जन तो खयं मुक्तमोगी है, लड़के-लड़िकयोके पढ़नेमें गाढ़ी कमायीका पैसा खर्च करके आज वे उनको दूसरे ही ढाँचेमे ढले

देखकर दुखी हो रहे हैं। अपने शिक्षित पुत्र-कन्याओका जीवन विलासी, खर्चीला, अकर्मण्य और धर्मशून्य देखकर वे बेचारे मर्माहत होकर कई बातें पूछते हैं। उनके समाधानके लिये यथासाध्य कुछ बातें उन्हें लिख दी जाती है परन्तु यह रोग तो अब इतना व्यापक हो गया है कि जो छूटना असम्भव-सा जान पड़ता है। गुण-दोप सभी कार्योंमें होते हैं। इस न्यायसे इस शिक्षामें भी कुछ गुण अवश्य है, और उनसे लाम भी पहुँचा है, परन्तु ध्यान देकर तौलने-पर लामकी अपेक्षा हानिका ही पलड़ा अधिक नीचा दिखायी देता है। पहले तो मोहवश सोचा नहीं, परिणामपर ध्यान दिया नहीं, अब, जब कि चारों ओर इस शिक्षाके साँचेमें ढले हुए लोगोकी संख्या बढ़ गयी, और उनकी चेष्टासे जब कि चारों ओर शिक्षाकी प्रगतिके

नामपर इसका विस्तार करनेवाळे स्कूल-काळेज वढ गये, दृष्टिकोण वदल जानेसे लाखो नर-नारी इस शिक्षाको परम लाभकारी समझकर सम्मानकी दृष्टिसे देखने छगे, तत्र ध्यान देनेसे कुछ विशेष लाभकी आशा नहीं रही ! अब तो इस रोगकी जड़ बहुत दूर-दूरतक फैल गयी है, और जवतक इसके विपमय कुफर्लोसे मलीमॉित हमारा समाज जर्जरित होकर निरुपाय हो भगवान्की शरण नहीं हो जायगा, तवतक इससे मुक्त होना वहुत ही कठिन है। विश्वविद्यालयोंके दीक्षान्त भापणोमे इस शिक्षापद्मतिके कुफलपर प्रायः बहुत कुछ कहा जाता है। इस पद्भतिको सत्यसे दूर, वेकारी पैदा करनेवाली, धर्महीन और विलासिताको वढानेवाली त्रतलाया जाता है परन्तु फल कुछ नहीं होता । कारण प्रत्यक्ष है, परिणाम देखकर उन छोगोंको कहना तो पड़ता है छेकिन दृष्टिकोण वही वना रहनेके कारण पुन:-पुन: विचार करनेपर भी उन्हे इसीमे लाभ दीखता है, और अनेक कारणोंसे इसकी आवश्यकता भी प्रतीत होती है, अतएव कोई क्रियात्मक सुधार नहीं होता। दिनोंदिन शिक्षालयोकी, शिक्षितोकी और शिक्षार्थियोकी संख्या बढ़ती जाती है और उसीके साय-साय समाजशरीरमे रोगके परमाणुओंका प्रवेश भी होता जाता है। परन्तु उपाय कुछ भी नहीं सूझता। ऐसी हालतमे केवल शिक्षाके दोषोपर ही आलोचना करनेसे कोई विशेष लाभ नहीं दिखायी देता। जो लोग दृष्टिकोणके भेदसे इस शिक्षासे परम लाभ समझते हैं, उनपर भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे ऐसा ही देखते हैं। न किसीको उलाहना देने या किसीका तिरस्कार करनेसे ही कोई सुफल होनेकी सम्भावना दीखती है। इतनेपर भी

जो कुछ लिखा जाता है, सो केवल मित्रोंकी आग्रहपूर्ण आज्ञा पालन करनेके लिये ही अपने मतमे जो-जो कुछ ठोक जैंचता है, लिखा जाता है। किसी व्यक्तिविशेषपर कोई आक्षेप करनेकी नीयतसे नहीं। भाषामें कहीं कटुता आ जाय तो उसके लिये पहलेहीसे मैं क्षमाग्रार्थी हूं।

### शिक्षाका यथार्थ उद्देश्य

आर्यसम्यताके अनुसार शिक्षाका उद्देश्य है उसके द्वारा इहलोकमे सर्वाङ्गीण(शारीरिक, मानसिक, साम्पत्तिक और नैतिक) अभ्युदय और परलोकमे परम निःश्रेयस—मोक्षकी प्राप्ति । ऋपियोंकी दृष्टिमे विद्या वही है जो हमे अज्ञानके बन्धनसे विमुक्त कर दे। 'सा विद्या या विमुक्तये ।' भगवान् श्रीकृष्णने गीतामे 'अध्यात्मविद्या विद्यानाम् कहकर इसी सिद्धान्तका समर्थन किया है। इसी उद्देश्यसे आर्यजातिके पवित्रहृदय और समदर्शी त्रिकालज्ञ ऋषियोने चार आश्रमोकी (ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्य और संन्यासकी) सुन्दर व्यवस्था की थी। ब्रह्मचर्यके कठोर नियमोको पालन करता हुआ ब्रह्मचारी विद्यार्थी संयमकी व्यावहारिक शिक्षाके साथ-ही-साथ लौकिक और पारलौकिक कल्याणकारी विद्याओंको पढकर, सब प्रकारसे शरीर, मन और वाणीसे खस्य एवं संयमी होकर गुरुकुलसे निकलता था; और तब वह गृहस्थमे प्रवेशकर क्रमशः जीवनको और भी संयममय, सेवामय और त्यागमय बनाता हुआ अन्तमे सर्वत्याग करके परमात्माके खरूपमे निमग्न हो जाता था। यही आर्यसंस्कृतिका खरूप था । जवतक देशमे यह आश्रमसम्मत शिक्षापद्धति

प्रचलित थी, तवतक आर्यसंस्कृति सुरक्षित थो, और सभी श्रेणीके लोग प्रायः सुखी थे। जबसे, अनेक प्रकारकी विपरीत परिस्थितियों में पडकर मोहवश हमने अपनी इस आश्रमसम्मत शिक्षापद्धतिको ठुकराया, तभीसे हमारी आदर्श आर्यसंस्कृतिमें विकार आने छगे। आज वीसवी शताब्दीमें तो हमारी उस संस्कृतिकी सुदढ नौका हमारे ही हाथों नप्ट-भ्रष्ट होकर इवने जा रही है! ऐसा मतिभ्रम हुआ है कि विनाशके गहरे गर्तमे गिरना ही आज हमारं मन उन्नतिका निदर्शन हो गया है। जिस चोटी और जने ऊको मुसलमानोकी तलवार नहीं काट सकी, उसीको आज हम शिक्षाभिमानी हिन्दृ खयं ही उन्नतिके नामपर कटया रहे हैं। अग्निकुण्डकी लाल-लाल लपटोमे पडकर भी हिन्दूनारीके जिस सतीत्वको जरा-सी ऑच नहीं लगी, वरं उससे वह और भी चमक उठा, वही सतीधर्म आज शिक्षाके फलस्क्रप हमारी वहिन-वेटियोंके लिये भाररूप हो चला है, और उसको उतार फेंकनेके लिये चारों ओर सुसंगठितरूपसे कमर कसी जा रही है। जिस धर्म और ईश्वरको हमने अपने समाजशरीरका मेरुदण्ड समझ रक्खा था, आज उसी धर्मकी आवश्यकता और ईश्वरके अस्तित्वको अपने शिक्षितसमुदायके सामने खीकार करनेमें हमारे शिक्षित युवकोको संकोच और लजाका अनुभव होता है । मानो वे किसी मूर्खनापूर्ण कुसंस्कारका समर्थनकर अपनी विद्वत्तामे वहा लगा रहे है अथवा कोई गुरुतर अपराध कर रहे है। कामोपभोग हो आज हमारे जोवनका चरम लक्ष्य वन गया है। कामपरायण होकर आज हम अदूरदर्शी शिक्षाभिमानी छोग आपात इन्द्रियसुखको ही परम सुख समझकर अग्निशिखामे पडकर

भस्म हो जानेवाले मृढ पतंगोकी भाँति कामाग्निमे भस्म होनेके लिये अन्ये होकर उड़ने लगे हैं। इसमे युगप्रभाव तो प्रधान कारण है ही। परन्तु उसकी सिद्धिमे एक वड़ा निमित्त है हमारी यह वर्तमान धर्महीन शिक्षापद्धित। इस शिक्षाके पीछे एक जबरदस्त 'संस्कृति' की प्रेरणा है, जिसने हमारी ऑखोको चौधिया दिया है। और इसीसे हम आज मायामरीचिकामे फॅसकर उसे अपनानेके लिये वेतहाशा दौड़ लगा रहे है। और इसीसे आज हम अपने सरल्ह्दय वालक-वालिकाओके हदयमे कामोपभोगमयी उस 'सम्यता'का भीषण विप प्रवेश कराकर उन्हे ध्वंसके मुखमे ढकेल रहे है और इसीमे उनका और अपना कल्याण मान रहे हैं! जिन देशोंकी यह 'सम्यता' है, वे तो आज तंग आकर इससे मुक्त होनेकी राह ढूँढने लगे है और हम भाग्यहीन उसीको अपनानेके लिये ऑख मूँदे दौड़ रहे है!! भगवान् हमारी बुद्धिका यह विश्वम कब दूर करेंगे ?

### वर्तमान शिक्षासे उत्पन्न दोष

आजकलके कालेजोंमे पढ़नेवाले अधिकांश विद्यार्थियोंमे न्यूनाधिकरूपसे—क्रियारूपमे अथवा विचाररूपमे आपको निम्नलिखित दोष प्रायः मिलेगे, जो विद्यार्थी—ब्रह्मचारी-जीवनसे सर्वथा प्रतिकूल है।

- १-ईश्वर और धर्ममें अविश्वास ।
- २-संयमका अभाव।
- २-ब्रह्मचर्यका अभाव ।
- ४-मातापिता आदि गुरुजनोंमें अश्रद्धा ।

५-प्राचीनताके प्रति विद्वेष । ६-विलासिता और फिजूलखर्ची । ७-खेती, द्कानदारी और घरेल् कलाकौशलके कार्योंके करनेमें लजा । और

८-सरलताका अभाव । इनको कुछ विस्तारसे देखिये ।

१- 'ईश्वर मनुष्यकी कल्पना है।' 'ईश्वरकी चर्चा करना समय नष्ट करना है।' 'ईश्वरको किसने देखा है?' 'धर्म ढोंग है।' 'खार्थी मनुष्योंने भोले लोगोंको ठगनेके लिये ईश्वर और धर्मका वहम रचकर लोगोंको डरा रक्खा है।' 'धर्म एक कुसंस्कार है।' आदि वातें आजका शिक्षित मनुष्य वड़े गर्वसे कहता है। इन विचारोंका माननेवाला होनेपर भी जो कुछ साधुहृदयका होता है और दृसरोंकी मान्यताको ठुकराकर उनके हृदयको ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, वह वड़ी बुद्धिमानीके साथ मानो मूर्खोको समझाता हुआ-सा कहता है-- 'होगा ईश्वर, हम उसका विरोध नहीं करते । परन्तु वह किसीको दीखता थोड़े ही है। परन्तु सारा जगत् जव ईश्वरसे पूर्ण है, तव जगत्की सेवा ही ईश्वरकी सेवा है, अतएव भजन-पूजनमें व्यर्थ समय न विताकर जनताकी सेवा करनी चाहिये । गोतामें भी तो सर्वभूतस्थित भगवान्को अपने कर्मोंसे पृजनेकी वात कहीं गयी है। यो समझानेवाला खयं तो भगवानको नहीं मानता, परन्तु अपनी बुद्धिमानीका प्रयोग करके ईश्वरका प्रत्यक्ष खण्डन न कर परोक्षरूपसे भजन-पूजनरूपी कार्योको न्यर्थ सिद्धकर मानो ईश्वरसम्बन्धी कुसंस्कारोंसे हमे मुक्त करनेके लिये इस युक्तिवादसे काम लेता है। वह इस बातको नहीं समझता कि सची भगवदनुभूतिके बिना—जीवमे शिवके दर्शन किये बिना यथार्थ सेवा कभी बन ही नहीं सकती। जो सेवा अहंकारकी जननी है, वह तो सेवा ही नहीं है। और शिवज्ञानशून्य सेवासे तो अहंकार ही उत्पन्न होगा। शिवहीन यज्ञका परिणाम तो सर्वध्वंस ही होगा! इस प्रकार ईश्वर और धर्मकी अवहेलनासे धीरे-धीरे उच्छृह्वलता और यथेच्छाचारकी वृद्धि हो रही है परन्तु इसीको उन्नति समझा जाता है!

२-संयम तो किसी बातमे भी नहीं दिखायी देता । बोल-चाल, हँसी-मजाक, रहन-सहन, वेशभूषा, खानपान, सोना-उठना, आचार-विचार सभीमे मनमानी होती है। शिष्टाचारका आदर नहीं । जबानपर लगाम नहीं । कुछ वर्षी पहले एक बार मै पटनेसे स्टीमरमें आ रहा या। उसी स्टीमरमे कालेजके विद्यार्थियोंका एक दल सवार हुआ, कुछ नववयस्क अध्यापक भी साथ थे। वहाँ उनका जो हँसी-मजाक शुरू हुआ, वह सम्यताकी सीमाको पार कर गया । पास ही कुछ भद्रमहिलाएँ बैठो थी । वे लजासे सिकुडने लगी, परन्तु बाबुओका इस ओर कोई ध्यान ही नहीं था। माछम होता था मानो उनके मन स्टीमरमे दूसरा कोई है ही नहीं। गंदी भाषा, गंदे इशारे, साम्बिक विकट हास्य, चिल्लाना और कुत्ते-बिल्लोकी बोली बोलना कुछ भी बाकी न रहा। एक वृढे मौलवी साहेबने तंग आकर जब उनको कुछ समझानेकी चेष्टा की तो उन बेचारेकी शामत आ गयी। दल-का-दल उनकी दाढ़ी, चरमे और अचकनकी दिल्लगी उड़ाने लगा। ज्यो ही मोछवी साहेब कुछ बोछते त्यों ही हँसीका भयानक बबंडर उठता ! आखिर वेचारे मीछवी साहेबको वहाँसे उठकर दूसरी ओर चछे जाना पडा !

खानपानमें तो कोई विचार ही नहीं, कैसी ही चीज हो, किसीकी जुँठन हो, जिस रकावीमें खाँ साहेवके छिये अभी गोमांस आया, उसीमें दूसरे ही क्षण वाबू साहेबके छिये पकोडियाँ आ गयी । सोडावाटरकी बोतल तो मानो एक मॉक कई बच्चोंके लिये माँका स्तन-सी ही वन गयी है। किसीकी जुँठन खानेमें कोई झिझक नहीं I एक दिन मैंने एक रेखने स्टेशनपर देखा, कुछ विद्यार्थी नवयुवक चप्पल पहने, चश्मा चढाये, पंजाबी कुरतेपर जाकेट पहने ठहाका मारते और उछलते हुए आये और एक जनाना डव्वेके सामने एक खोनचेवाछेके पास खड़े होकर तरह-तरहकी गंदी वार्ते करने छगे मानो उनके वर माँ, वहिन हैं ही नहीं; फिर उनमेसे एकने खोनचेवाटेसे दहीवड़े खरीदे, दूसरेने पक्तेड़ियाँ छीं और फिर एट-खसोट शुरू हुई। एकका ज़ैँठा दृसरेके मुँहमे टूँसा जाने लगा । हँसीके मारे सव पसीने-पसीने हो रहे थे। इतनेमे चाय-विस्कुट और न मार्ट्स क्या-क्या मुसलमान खोनचेवालोंसे खरीदा गया । भक्ष्याभक्ष्यका और आचारशुद्धिका कुछ विचार हो नहीं। इस तरहकी घटनाएँ प्रायः रोज ही होती है।

घरमे गरीबी है, पिता बड़ी मुश्किलसे खर्च भेज पाते हैं, परन्तु बात-बातमें बाबूगिरी चाहिये। और चीजोकी बात तो दूर

रही, जूतेकी भी तीन-तीन जोडियोके बिना काम नहीं चलता। बाहर जानेके छिये अलग, टेनिसके छिये अलग और कमरेके छिये चद्दी अलग ! कही भी किसी भी वातमें आत्मसंयमकी गुंजाइश नहीं । कहाँ तो गुरुकुलवासी विद्यार्थियोके छात्रजीवनको संयमित रखनेके लिये मनु महाराज इन नियमोंका विधान करते हैं-'ब्रह्मचारी प्रतिदिन नहाकर शुद्ध भावसे देवर्पिपितृतर्पण करे, देवताओकी पूजा करे, सुवह-शाम हवन करे, मध-मांसका सेवन न करे, इत्र-फुलेल न लगावे, हार-माला आदि न पहने, रस न खाय, स्त्रीके पास न जाय, उत्तेजक वस्तु न खाय, प्राणिहिंसा न करे, तेल न लगाने, ऑखोमे सुरमा न डाले, जूते न पहने, काम, क्रोध, लोभके वश न हो, अकेला सोवे । नाचना, गाना, वजाना, ज्ञा आदि खेलना, कलह करना, दूसरोकी बातें जानना, असत्य बोलना, दूसरोका अहित करना, खियोकी ओर देखना, उनका आलिगन करना आदि बातोसे बचा रहे।' और कहाँ आज उनमे इन नियमोके सर्वथा विपरीत सूर्योदयके बाद उठना, चाय पीकर पीछे स्नान करना, देवर्षि-पितरोंका मजाक उड़ाना, अभक्ष्य खाना, सेंट लगाना, सिनेमा देखना, गंदे उपन्यास पढ़ना आदि संयमका नाश करनेवाली बाते बढ़ी हुई है।

३—बड़े ही खेदकी बात है कि इस विषयमें तो आज हम सबसे बढ़कर पतित हो चले है। पाठ्यपुस्तकोंमे खुला श्रंगार, गंदे नाटक-उपन्यासोंका पढ़ना, यौनसाहित्यका प्रचार, विला-सितापूर्ण रहन-सहन, अनुभवहीन असंयमी युवक अध्यापकोंका संग, सहशिक्षाका प्रचार, भोगोकी लीलामूमि पाश्चात्यपद्धतिके विद्यालय और होस्टल, एवं परस्पर गंदे पत्रव्यवहारकी कुचाल, मनमे खामखाह विकार पैदा करनेवाले चटकीले चित्रपट आदि चस्तुएँ हमारे विद्यार्थियोंके उच्छृह्वल जीवनको दिनोंदिन और भी उच्छृह्वल बना रही है। मुझे एक बहुत विश्वस्त सज्जनने वतलाया था कि शिक्षाक्षेत्रमे सबसे बढकर अग्रसर प्रान्तकी युनिवरसिटीके विद्यार्थियोमें लगभग आधेसे अधिक जननेन्द्रियसम्बन्धी रोगोंसे ग्रस्त है! जातीय जीवनके आधार नवयुवकोंकी यह दुर्दशा निस्सन्देह खूनके आँसू वहानेवाली है!

४-मातापिता आदि गुरुजनोंको मूर्ख समझना, उनके कार्योमे दोप देखना, कर्तन्यवश या अच्छा कहलानेके लिये शरीरसे उनकी कुछ सेवा करते हुए भी उनकी बुद्धिका अनादर करना आजकलके पढ़े-लिखे लोगोंका खभाव-सा वन गया है। घरमे जहाँ नित्य बड़े-बूढोके चरणोमे प्रणाम करनेकी आर्यप्रथा थी, वहाँ आज उनकी सन्तान कहलानेमे भी किसी-किसीको लजाका अनुभव होता है। एक पढे-लिखे भाईने एक वार मुझसे कहा था कि 'इन मूर्खोंका बेटा-पोता न होकर खतन्त्र विचारवाले देशोमे मेरा जन्म हुआ होता तो आज मै कितना सौभाग्यशाली होता ।' यद्यपि ऐसे विचार वहुत थोड़े ही युवकोके होगे, परन्तु मातापिता आदिके विचारोंमे तो श्रद्धा बहुत ही कम रह गयी है। बल्कि उनकी अवज्ञा करनेमे ही कही-कही उन्नति मानी और बतलायी जाती है। जो मातापिता जन्म देते है, पालते-पोसते है, कष्ट उठाकर पढाते है, उन्हींको जब पुत्र मूर्ख मानता है और उनके विचारो एवं वचनोका अनादर कर उन्हे सन्ताप

पहुँचाता है, तब उन मातापिताके हृदयोमे कैसी मर्मभेदी व्यथा होती है, इसका अनुमान उन पुत्रोको कभी नहीं हो सकता । मेरे सामने एक बार एक पिताने जब रो-रोकर अपना दुःख सुनाया था तब मेरी आँखोमे भी आँसू आ गये थे।

५-एक वार एक मेरे नवयुवक मित्रने कहा था कि हम तो पुराने मात्रका ध्वंस करके सब कुछ नवीन निर्माण करना चाहते हैं । वेद-पुरान-कुरान-बाइवल, किसीको भी हम नहीं मानते । ऐसी मनोभावना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे नवयुवकोंके हृदयोमे उत्पन्न होने लगी है । इसीसे वे सुधारके नामपर संहार करना चाहते हैं । प्राचीनताके प्रति ऐसा अविवेकम्लक विद्वेष और नवीनताका यह प्रबल आकर्षण इस शिक्षाका हो फल है ।

६—कालेजके पढनेवाले विद्यार्थीका औसतन मासिक खर्च आजकल लगभग ५०) माना जाता है। वम्बई-सरीखी जगहोमें इससे कहीं अधिककी आवश्यकता होती है। कालेज और उनके छात्रावासोका निर्माण ही इस ढंगसे हुआ है—उनकी पद्भित और आदर्श ही इतना खर्चीला है कि जहाँ इससे कम खर्चमें रहना विद्यार्थी अपनी बेइज्जती समझता है। इनमे फैशन तो इतना बढ़ जाता है कि जितना खर्च उनके फैशनमे होता है, उतनेमें दो-तीन गरीब गृहस्थोका गुजर हो सकता है। तरह-तरहके ज्ते, ज्ते रँगनेकी स्याही, विलायती दन्तमञ्जन, आईना, कंवी, बश, रिष्टवाच, क्रिकेटके लिये फललैनका सूट, टेनिसके लिये पतछन और ब्लेजर, होटलोंका जलपान, सैल्टनोकी हजामत,

कम्पनियोंकी कपड़ाधुलाई, नये-नये नावेल, दोस्तोंको दावत, प्रेमियोको प्रेमोपहार, सिनेमा, मैच आदि-आदि न माख्म कितनी फैशनकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेमें उन्हें आँख मूँदकर धन खर्च करना पड़ता है । विद्यार्थियोके गरीव माता-पिता गहने वेचकर, घर-द्वार बंधक रखकर, भीख मॉगकर बड़ी आशासे बच्चोको पढानेके लिये खर्चका यह भारी वोझ उठाते हैं। परन्तु वहाँ एक तूसरेकी देखादेखी कालेजके विद्यार्थीको इस वातकी चिन्ता ही नहीं होती कि घरमे माता-पिताकी क्या हालत है। कभी छुट्टियोंमे घर आना होता है तो विवाहित युवक वीवियोंके छिये तरह-तरहके शौकके सामान लाना चाहते है, उसके लिये माता-पिताको अलग तंग होना पड़ता है। पुत्र नाराज न हो, उसके मनमे दुःख होगा तो वह फेल हो जायगा, इस डरसे माता-पिता जहरकी यूँट पी जाते है, परन्तु घर आये हुए पुत्रके सामने अपना दुःख कभी प्रकट नहीं करते । घर आकर कालेज-के विद्यार्थी घर-गृहस्थीकी तो वात ही क्यो पृछने छगे ? क्यो वे घरके मोटे-सोटे काममे मन लगाकर मातापिताको सहायता देने छगे १ मित्रोंसे मिलना-जुलना, हँसी-मजाक, प्रेमपत्र, ताश-शतरंज, कलेवा-जलपान आदिमे ही उनका समय बीत जाता है । पितामाता इसी आशापर यह सव सह छेते है कि वेटा पास होकर हमे कमाकर देगा। गॉवोंके उन गरीव मातापिताको क्या पता कि अभी जिस वेटेको पढानेकी नीयतसे उसको उचित-अनुचित मॉगका कुछ भी विचार न करते हुए ही हदयका खून दे-देकर खर्च जुटाकर भेजते हो,

वहीं जब पढ़कर—पास होकर आवेगा, तब तुमलोगोंको मूर्ख समझेगा और यदि कहीं नौकरी न लगी तो परिवारभरको और भी मुश्किलमे पड़ना होगा।

गरीबका गुजर ऐसी अर्थनाशकरी शिक्षासे कैसे होगा, भगवान् ही जानें!

७-मैने देखा है परीक्षोत्तीर्ण लड़के घरकी खेतीका काम नहीं कर सकते, वे दूकानदारी नहीं कर सकते । सुनार, कुम्हार या चमारका पढ़ा-लिखा लड़का, अपने घरकी कारीगरीका काम करनेमे अपनी तौहींनी समझता है। आफिसकी नौकरींके सिवा वे सभी कामोमें प्रायः असमर्थ हो जाते है। झूठे आत्माभिमानके वश होकर अपना काम अपने हाथो करनेमें उन्हे शरम माछम होती है। बाजारसे दो-चार सेर चीज खरीदकर लानेमे उन्हें कुलीकी जरूरत होती है। बोझ लाना उन्हें अपनी शानके खिलाफ जँचता है। घरमे झाड़ू देना, कपड़े घोना आदि कार्य करनेमें तो लाज मानो मृर्तिमान् होकर खड़ी हो जाती है। घरका काम तो अलग रहा, कई लोगोंको तो असम्य-से लगनेवाले मातापिता और बहिन-भाइयोके साथ रहनातक बुरा माछम होता है। सच पृछिये तो इसी कारण आजकल बेकारी भी ज्यादा बढ़ रही है। सभीको नौकरी चाहिये । झूठी इज्जतके मोहमें खर्च बढ़ा ही रहता है । परिणाममे आत्महत्याकी नौबत आती है। किसी कारीगर या मज्दूरने आत्महत्या की हो ऐसी बात शायद नहीं सुननेमें आती। आत्महत्या बेकार बाबू ही करते है जो नौकरी और वकीछी आदिके सिवा अन्य काम नहीं कर सकते। उनको हेय दृष्टिसे देखते हैं। इस मनोभावनाको लिये हर साल विश्वविद्यालयोसे हजारो विद्यार्थियोंका पास होकर निकलते रहना, भविष्यमे वेकारीका कैसा भयंकर रूप सामने लावेगा और उसका परिणाम कितना भयंकर होगा यह कौन कह सकता है?

८—हमारे वड़े-वूढ़ोमे जितना निष्कपट भाव है, हमछोगोंमें उतनी ही कपट-चातुरी आ गयी है। पुराने छोग शत्रुको शत्रु कहेंगे और मित्रको मित्र, परन्तु आज ऊपरसे मित्र कहते रहकर भी भीतरसे हम शत्रुताका वर्ताव करेंगे। कपटपूर्ण मैत्री, मधुर वचनोंके पीछे छिपी हुई कठोरता आजकी सभ्यताका एक अङ्ग-सी वन गयी है। सरछताका नाम आज मर्खता है और मक्कारीका बुद्धिमत्ता!

## स्त्री-शिक्षा

पुरुपोंकी मॉित ही स्नी-शिक्षाका भी काफी प्रचार वढ रहा है। पुरुपोमें शिक्षा वढ़नेके साथ-ही-साथ हमें स्नी-शिक्षाकी भी आवश्यकता प्रतीत हुई। स्नियोंके छिये भी विद्यालय, स्कूल और कालेंजोंकी स्थापना हुई। स्नी-शिक्षाका भी वही आदर्श माना गया जो पुरुपोंके छिये था क्योंकि दृष्टिकोण ही ऐसा था। उच्च शिक्षा होनी चाहिये, और उच्च शिक्षाका अर्थ ही है कालेंजोंकी शिक्षा, बी० ए०, एम० ए० की डिग्री प्राप्त करना, वकालत या डाक्टरी पास करना! स्त्रियाँ भी इसी पथपर चलीं और चल ही रहीं हैं। वे भी पढ़-लिखकर अध्यापक, मास्टर, क्रक, वकील, वैरिस्टर, लेखिका, नेता, म्युनिसिपलिटी या कौसिलोंकी मेम्बर वन रही है। यही उन्नतिका खरूप है। चारो ओर इस उन्नतिके लिये उल्लास प्रकट किया जा रहा है, और यह उन्नति पूर्णरूपसे हो जाय इसके लिये अथक चेष्टा हो रही है। ऐसी स्नी-शिक्षा देनेवाले स्कूल-कालेजोकी और विद्यार्थिनियोकी संख्या दिनोंदिन बढ रही है। शिक्षाके साथ-साथ शिक्षाके अवस्यम्भावी फलरूप उपर्युक्त दोष स्त्रियोंमें भी आ रहे है। वे भी ईश्वर और धर्मका विरोध करने लगी हैं। सरलता, कोमलता, श्रद्धा, संकोच, प्राचीनतासे प्रेम आदि स्वाभाविक गुणोके कारण यद्यपि पुरुपोकी तरह ईश्वर और धर्मका खुळा और आत्यन्तिक विरोध करनेवाळी स्त्रियाँ अभी नहीं पैदा हुई है, परन्तु सूत्रपात्र हो चला है। संयमका अभाव भी बढ रहा है। पुरुषकी अपेक्षा खभावसे ही स्त्री कई बातोमे अधिक संयमी होती है, इससे उसकी इधर प्रगति यद्यपि रुक-रुककर होती है, परन्तु उसका देखादेखी करनेका खभावदोप उसे असंयमकी ओर खीचे लिये जाता है, इसीसे आज शिक्षित स्त्रियोमे असंयमकी मात्रा बढ़ रही है। जिस बातको मनमे लानेमे भी खभावसे ही शुद्ध और लज्जाशील स्नीका हृदय कॉप उठता था आज वही बात पुकार-पुकार कहनेमे उसे लजा नहीं आती । परपुरुषोसे पत्र-व्यवहार करने, उनके साथ हँसी-मजाक करने, परपुरुषोके साथ ताश-शतरंज खेळने और नाचने आदिमें भी संकोच उठता जा रहा है। व्रह्मचर्यका अभाव तो भीषण रूपसे हो रहा है। कुछ दिनों पूर्व लाहौरके एक सुधारक पत्रमे लड़के-लड़कियोकी सहशिक्षाके विरोधमें एक जिम्मेदार सज्जनका छिखा हुआ एक छेख निकला था जिसमें लिखा या कि ' · · · · की लेडी हेल्थ आफिसरकी

घोपणाका खाध्याय किया जाय जो उन्होने .... के विद्यालयोन में पढ़नेवाली विद्यार्थिनियोके खास्थ्यकी देखमाल करके की है, कि बारह वर्षसे ऊपरकी आयुवाली काँरी लड़िक्योमेसे ९० प्रतिशतके लगभग आसवती (गर्भवती) और गर्भपात करनेवाली पायी जाती है। यदि निष्पक्षतासे देखा जाय तो सब ओर यही आग लगी हुई है, परन्तु मातापिता और देशके नेता क्या सोच रहे हैं, यह हमारी समझसे वाहर है!

९० प्रतिशत तो बहुत दूरकी बात है, १० प्रतिशत भी हो तो बहुत ही भयानक है । विश्वास नहीं होता कि यह संख्या सत्य है । सम्भव है छपनेमें भूल हुई हो, परन्तु इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि आजकल स्कूलोमें पढनेवाली कॉरी कन्याओं के चिरत्रोके विगड़नेकी सम्भावना बहुत अधिक है, और इसीलिये ऐसी घटनाओं संख्या दिनोंदिन बढ रही है । जब लड़कियों का यह हाल है, तब स्वेन्छाचारको ही आदर्श माननेवाली शिक्षिता वयस्का स्त्रीका क्या हाल हो सकता है, यह सोचते ही हृदय कॉप उठता है ।

आजकी पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ मातापिताको नहीं मानतीं। समाचारपत्रोमे छपा है कि नागपुरके एस० आर० गोखले नामक एक वृद्ध सज्जनने स्त्रीसिहत इसलिये महान् दुखी होकर अपने प्राण दे दिये है कि उनकी शिक्षिता युवती कन्या मातापिताकी आज्ञाके प्रतिकूल अपना मनमाना विवाह करना चाहती थी। आजके युवक-युवती कह सकते है कि 'विवाह लड़कीका था। मॉ-वापका

तो था ही नहीं । लड़की खतन्त्रतासे मनमाना पति वरण करती। मॉ-बापको वीचमे बोलनेकी क्या आवश्यकता थी। 'ठीक है यही तो अहिन्दू आदर्श है। इसी आदर्शके कारण आज अदूरदर्शी नवयुवक और नवयुवतियोके द्वारा इन्द्रियोके आकर्षणसे उत्पन्न बुद्धिशून्य और मर्यादारहित प्रेमखातन्त्र्य (free love) को महत्त्व दिया जा रहा है, और उसमे जरा-सी बाधा आते ही वे आत्महत्या कर लेते है। यही अहिन्दू आदर्श मातापितामे, उनकी बुद्धिमे और विवेचनाशक्तिमे अश्रद्धा उत्पन्न कराकर तमाम प्राचीनताके प्रति मनको विद्रोही बना रहा है। आजकी शिक्षिता स्री इसीलिये अपनी सासके पैरोंमे सिर झुकानेमे या पतिकी सेवा करनेमे अपना अपमान समझती है। इस उच शिक्षाका आदर्श तो वही यूरोप है न, जहाँ संगठित रूपसे पतियोके विरुद्ध जेहादका झंडा उठाया जाता है और पतिघातिनी समितियाँ बनती है ! स्री किसीके साथ हँसे-खेले, चूमने जाय, सिनेमामें जाय, शराव पीये, कुछ भी करे, पति या पितामाता उसे कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि यही तो सम्यताका चिह्न है। हा! भारतकी सतीशिरोमणि देवी ! त् आज अपने पवित्र लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर किस नरक-कुण्डकी ओर अग्रसर हो रही है !!!

विलासिता और फिज्लखर्चीका तो कहना ही क्या है ? पतिको चाहे बीस रुपये मासिककी नौकरी न मिलती हो, वीबीको तो अपनी मौजशौक पूरी करने, फैशनका सामान खरीदने और सिनेमामे जानेके लिये पैसे जरूर चाहिये । कालेजकी लडिकयोका यह हाल है कि आज वे केवल फैशनके पीछे पगली हो रही है । करोड़ो रुपयेकी व्यर्थ शृङ्गारकी वस्तुएँ इस फैशनके छिये विदेशोंसे आती है। वरका काम करना, झाडू देना, चक्की पीसना और रसोई वनाना उनके छिये अपमानका कारण वन गया है। भारत-सरीखे निर्धन देशमें कन्याओंको इस प्रकार शौकीन और खर्चाछ वनाना और घरके कामोसे विमुख करना अपार दुःखोंको निमन्त्रण देना है। यह बहुत वड़ा सामाजिक पाप है।

इससे मेरा यह मतलव नहीं है कि स्त्री अपने शरीरको मैला रक्खे, सफाईसे न रहे, गंढे कपड़े पहने या स्नी-सुलम उचित शृद्गार न करे। ये सब कार्य तो विलासिताकी भावनाके विना भी हो सकते हैं और होने चाहिये तथा इनमे खर्च भी अधिक नहीं होता । याद रखना चाहिये कि सौन्दर्य फैशनमें नहीं है, सौन्दर्य हृद्यके आदर्श गुणोंमे है। सौन्दर्य वोळचाळ, रहन-सहन, आचार-व्यवहार, विनय-नम्रता, सचाई-सफाई, खारध्य और शक्ति आदिकी स्वामाविक उच्चतामे है। जिसका हृदय सुन्दर और मधुर है, जिसके कार्य सुन्दर और मधुर हैं, वही सबसे बढ़कर सुन्दर है। फिर, शारीरिक सौन्दर्यंकी रक्षाके लिये भी उचित और कमखर्चीके पदार्थोंका यथासाध्य उपयोग करनेमे कोई बुराई नहीं है । बुराई तो फैशनकी गुलामीमे है। जहाँ फैशनकी गुलामी होगी, वहाँ उसकी पूर्तिके लिये धनकी भी विशेष आवश्यकता होगी और वह धनकी आवश्यकता ही आज स्त्रियोंके खाभाविक गुण सरलताको कपटाचारके द्वारा पराजित करवा रही है ।

उपर्युक्त दोषोके अतिरिक्त स्त्रियोमे कुछ स्त्रियोचित खास दोप और आ गये हैं, जिनमें सबसे प्रधान विवाहविच्छेद और सन्तति- निरोधकी भावना, सब बातोंमे समान अधिकारकी अन्यावहारिक इच्छा और सिनेमाओंमें नाचनेका शौक है!

# तलाक और सन्ततिनिरोध

विवाहिविच्छेदकी भावना ही पवित्र दाम्पत्य-प्रेमका सम्ल नाश करनेवाली है। जिस हिन्दू-संस्कृतिमे 'सपनेहुँ आन पुरुष जग नाही' सतीत्वका आदर्श था, जहाँ हजारो कुल-ललनाएँ पवित्र सतीत्वकी रक्षाके लिये जलती आगमे सहर्ष कूद पड़ती थी, जहाँ दुर्दान्त रावणके चंगुलसे छूटनेकी सम्भावना होनेपर भी पुत्रके समान हनुमान्का इच्छापूर्वक स्पर्श करना सीताने अपने सतीत्वके लिये कलंक समझा था; जहाँ मृत पतिकी लाशको गोदमे रखकर देहको सहर्ष भस्म कर डालनेमे गौरव माना जाता था, वहाँकी कुलदेवियाँ आज अन्तःपुरके पदोंको फाड़कर परपुरुषोंके बीचमे सभाओमे खड़ी होकर यह कहनेमे भी नहीं हिचकती कि ''सतीत्व एक 'कुसंस्कार' है, यह पुरुपोकी गुलामी है, इस गुलामीसे छूटनेके लिये तलाक करनेका हमे हक है।''

लगभग ८६ वर्ष पहलेकी एक सच्ची घटना है। बंगालके राजशाहो जिलामे पुँठिया नामक एक गाँव है। रानी शरत्सुन्दरी उसी गाँवके जमीदार योगेन्द्रनारायणकी पत्नी थी, योगेन्द्रनारायणकी मृत्यु हो गयी। रानी विदुषी थी। सोलह वर्षकी अवस्थामे कोर्ट आफ वार्डस्से अधिकार मिलनेपर वह जमीदारीका काम बड़ी सावधानीसे चलाने लगी। एक बार राजशाहीके कलक्टर मि० वालेसकी पत्नो रानीके गुण सुनकर उससे मिलने आयी। इतनी छोटी उम्रमे मुँडा हुआ मस्तक, मोटे कपड़े और जमीनपर कम्बलके आसनपर रानीकी तपस्विनी मूर्तिको बैठी देखकर सहदया मिसेज वालेसका हृदय भर आया । वह स्नेहके वेगको रोक न सकी । सरल भावसे उन्होंने कहा, 'रानी ! आपकी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, आप विवाह क्यों नहीं कर लेतीं?' शरत्सुन्दरीने कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु उसकी ऑखोसे ऑसुओकी धारा वह चली। मेम साहिवा उसे दुखी देखकर घवरायी और क्षमा मॉगकर चर्ली गयी। रानीको वडा दुःख हुआ। वह सोचने लगी कि हिन्दू विधवा स्रोके लिये पुनर्विवाहकी बात सुननेसे वढकर और क्या पाप होगा। रानीने इसका प्रायश्चित्त करनेके लिये कई दिनोतक निर्जल उपवास किया ! कहाँ तो पतिके मर जानेपर विवाहका नाम सुननेसे हिन्दू-स्रोका हृदय इस प्रकार पापकी भावनासे कॉप उठता था, कहाँ आज जीते पतिको त्यागकर पर-पुरुपको वरण करनेकी घोषणा हिन्दृमहिलाएँ भरी सभामे अपने मुँहसे करने लगी!!!

इसीके साथ सन्तितिनरोधका भी प्रश्न छिड़ा हुआ है। माना कि भारतके समान गरीब देशमे अधिक सन्तान माता-पिताके सन्तापका हेतु होती है, परन्तु यह तो विधिका विधान है। पूर्वकर्म भी कोई वस्तु है, उसका फल सहज ही टल नहीं सकता। जिस जीवका जहाँ जन्म वदा है, वहाँ होगा ही यह सिद्धान्त है परन्तु यदि कोई इसे न माने तो भी सन्तितिनरोधका सबसे बढिया तरीका इन्द्रिय-संयम है। सन्तितिनरोधकी आवश्यकता और साधन बतलानेवाली मिस सेगर-जैसी विदेशी रमणीके सद्भावोका अनादर न करते हुए भी यह कहना ही पड़ता है कि वे साधन भारतीय संस्कृतिके अनुसार नीति और धर्म दोनो ही दृष्टियोसे हानिकर ही नहीं वरं बड़े पापपूर्ण है। इस प्रकारकी सन्तितिनरोधकी प्रणालीमे व्यभिचारकी वृद्धि और कामवासनाकी निष्कण्टक चरितार्थता-की सम्भावना ही प्रत्यक्ष रूपसे छिपी है । महात्मा गाँधीने हालहीमे एक छेखमे छिखा है कि---'इन कृत्रिम साधनोसे ऐसे-ऐसे कुपरि-णाम आये है जिनसे लोग बहुत कम परिचित है। स्कूली लड़के और लड़िक्योंके गुप्त व्यभिचारने क्या त्फान मचाया है यह मै जानता हूँ × × × × मै जानता हूँ स्कूलोंमे, कालेजोमे ऐसी अविवाहित जवान लड़िकयाँ भी है जो अपनी पढाईके साथ-साथ कृत्रिम सन्तति-निग्रहका साहित्य और मासिकपत्र बड़े चावसे पढती रहती है और कृत्रिम साधनोको अपने पास रखती है। इन साधनोको विवाहित स्त्रियोतक ही सीमित रखना असम्भव है और विवाहकी पवित्रता तो तभी छोप हो जाती है जब कि उसके खाभाविक परिणाम सन्तानोत्पत्तिको छोडकर महज अपनी पाश्चिक विपय-वासनाकी पूर्ति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता है।' इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्योंके हृदयमें कृत्रिम सन्ततिनिग्रहके इस आन्दोलनसे पवित्रताके स्थानपर किस प्रकार घृणित पाशाविक कामका आधिपत्य हो रहा है, और किस प्रकार हमारे अपरिपक्त मति बालक और बालिकाएँ इसके शिकार होकर अपना सर्वनाश कर रहे हैं। इसो प्रकार सभी बातोमे समानता और तलाकके आन्दोलनमे भी बहुत अंशमे इस घृणित कामकी ही प्रेरणा प्रधानरूपसे कार्य कर रही है!

#### समानाधिकार

आज यह कहा जाता है कि 'स्नी-पुरुप दोनोका समान अधिकार है, अतः स्त्रीको सव वातोमे समानता मिलनी चाहिये। पुरुप वाजारमे जाता है, नौकरी करता है, खेल-तमाशेमे जाता है, सभा-समितिमे जाता है, कौंसिलका मेम्बर वनता है, और वकील-वैरिस्टर था जज वनता है। स्त्रीका इन सव वातोमे ऐसा ही अधिकार क्यो नहीं होना चाहिये 2 यह पुरुपोंकी खार्थपरता है जो उन्होंने स्त्रियोको आरम्भसे ही अपना गुलाम वनाये रखनेके लिये उनको धोखा देकर उलटा समझाया। दस प्रकार आजकल पुरुप-विद्वेपकी भावना उत्पन्न कर स्त्रियोको उकसाया जाता है और शिक्षिता कहलानेवाली माताएँ काफी उकसने भी लगी हैं। वे कहती है कि 'हम छड़कपनमें माता-पिताकी, जवानीमें पतिकी और वृद्धावस्थामें पुत्रकी संरक्षकतामे क्यो रहें ? क्या हम मनुष्य नहीं है वया हमें उतना ही हक नहीं है जितना पुरुपको है; मायाका ऐसा ही चमत्कार है, शिक्षावारुणीका ऐसा ही नशा है जो इस वातको समझने ही नहीं देता कि समानाधिकारकी वात तो तब उठ सकती जब दो चीजें वस्तुतः अलग-अलग होती। हमारी संस्कृतिमे तो दम्पति स्त्री-पुरुपका एक सम्मिलित नाम है, दोनों परस्पर अद्भीग हैं । एक ही आत्माके दो न्यक्त स्वरूप हैं। ऐसी अवस्थामे पुरुपके साथ प्रतिस्पर्धा करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है । रही शारीरिक स्वाधीनताकी वात, सो विधाताने स्वी और पुरुपकी देहकी रचना ही ऐसे ढंगसे की है जिससे दोनोकी सव वातोमे कदापि समानता हो नहीं सकती । घरमे स्त्री रानी है,

पुरुष उसकी रक्षामे है, उसका दिया हुआ भोजन पुरुषको खानेको मिलता है। परन्तु वाहर स्रोको पुरुषकी संरक्षकतामे रहना चाहिये। स्त्रोका शरीर सम्पूर्ण रूपसे कभी खाधीन होने योग्य बना ही नहीं है। पुरुष बदन खोलकर आम रास्तोपर घृम सकता है, स्त्री वैसे नहीं घूम सकती । जंगली स्त्रियाँ भी छातीपर कपड़ा डालकर बाहर निकलती है। हाँ, आजकलकी नंगे सम्प्रदायकी पाश्चात्य सियाँ नंगी रहना चाहती है, यह दूसरी बात है। परन्तु वहाँ भी आम तौरपर रास्तोमें पुरुषकी भाँति स्त्री खुले अंग निर्भीक नही चूम-फिर सकती। ऋतुकालसे ही खीके सब अंगोमे पुरुषके अंगोके साथ विलक्षण रूपसे भेद बढने लगता है। ऋतुकालमे उसकी रक्षाकी आवश्यकता होती है । उसे गर्भ धारण करना पड़ता है । गर्भकालमे उसकी देहमे कितने ही परिवर्तन होते है। कई तरहके विद्योकी सम्भावना रहती है। उस समय उनसे बचनेके लिये दूसरेकी सहायता आवश्यक होती है। उसे कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम तथा उद्देगसे वचाव रखना पड़ता है । प्रसवके समय खास तौरपर देख-रेखकी जरूरत होती है। गर्भ और प्रसव दोनो ही समय उसके लिये कई आवश्यक नियमींका पालन अनि-वार्य हो जाता है। वह सन्तानकी जननी बनती है। भगवान् उसके स्तनोंमे दूध उत्पन्न करते हैं और वह स्नेहपूर्ण हृदयसे वच्चेका पालन-पोपण करती है, परन्तु पुरुषको इनमेसे कुछ भी नही करना पडता।

नारी-हरणका नाम सुनते ही हमारा खून खौलने लगता है। पुरुप-हरणकी बात तो 'अमेरिकाको छोडकर' कही नहीं होती।

स्रीके रारीरमे तप, धीरज, तितिक्षा और पोपणकी राक्ति है, इसीसे वह इतना त्याग करती है । पुरुष वैसा नहीं कर सकता । परनतु यह सत्य है कि देहकी दृष्टिसे स्त्री सदा निराश्रया है। हृदयकी दृष्टिसे वह पिता, पुत्र और पतिकी आश्रयखरूपा है। उसकी स्वाधीनता हृद्यके क्षेत्रमे है, देहके क्षेत्रमे नहीं। इसी हृद्यके वलपर स्त्री पुरुपपर सदा ही विजयिनी है। वह रनेहकी मूर्ति, प्रेमका अवतार और वात्सल्यकी प्रतिमा है। इसीसे विद्या, पद, गौरव, मान-सम्मान आदिमे बहुत बढे-चढे पुरुप भी सन्ध्याके समय घर आकर स्रीका आश्रय छेते हैं। स्त्रीका यह प्रताप शारीरिक शक्तिसे नहीं है; प्रेमशक्तिसे, हृदयशक्तिसे, सेवाशक्तिसे है। स्री यदि इस अनुपम हृदय-सम्पत्तिका तिरस्कार करके शारीरिक सम्पत्तिमे पुरुपकी प्रतिद्वनिद्वता करने छगेगी तो इससे दोनोंका ही अमंगछ अनिवार्य है। स्नो अपने इस विजयपदसे गिर जायगी, निराश्रय हो जायगी। और वह जितना ही इस क्षेत्रमे आगे बढ़ेगी उतना ही अपनी खाधीनता खोकर पुरुपके चंगुलमे फँस जायगी। आज वह पुरुषको नचाती है, अपने चरणोपर गिराती है, फिर उसे नाचना पड़ेगा। और पुरुप अपने एक परम मित्रको खोकर-दिनभरका थका-मॉदा घर आकर जिसके आश्रयसे, कुछ समयके लिये अपने सव दुःखोको भूळकर सुखी हो जाता है—सर्वथा निराश्रय हो जायगा । परन्तु क्या किया जाय, वर्तमान शिक्षाने स्त्रियोको विपथगामिनी वना दिया है, इसीसे वे समानाधिकारके मोहमे पड़कर पुरुषविद्वेपका चश्मा चढानेके कारण अपना हिताहित भूल रही हैं और पुरुषोकी प्रतिद्दन्द्विता करनेके छिये अपने रानी-पदका परित्याग कर वाजारमे

निकल पड़ी हैं। इसीसे वे आज थियेटर, सिनेमा, समा-सिमित, कौसिल, अदालत और आफिसके फेरमे पड़कर अपने-आपको घृणित पराधीनताके पंजेमे फँसा देना चाहती है। इसीसे वे अपनी पोषणमयी प्रतिमाको बिगाड़कर शोपणका भीषण रूप धारण करना चाहती है। याद रखना चाहिये कि स्नोको कभी खतन्त्र न रहनेकी व्यवस्था इसिलये नहीं है कि स्नी गुलाम है, उसे परतन्त्र रखना चाहिये। वह परतन्त्रता तो उसकी शोभा है। रानी ही पहरेदारोमे रहती है, उसके गुणोंकी, उसके सुन्दर शरीरकी, उसके जरा-से स्पर्शसे ही अपावन हो जानेवाले पवित्र सतीत्वकी, और आदर्श मातृत्वकी रक्षाके लिये उस परतन्त्रताकी आवश्यकता है। यह उसकी सम्मानरक्षाके लिये दिया हुआ विधाताका दान है!

# समान शिक्षा और सहशिक्षा

एक और बहुत बुरी बात बढ रही है, वह है युवकयुवितयोंकी सहिशक्षा । अर्थात् एक ही विद्यालयमें इकहे बैठकर
एक-सी ही पुस्तकोंको पढ़ना । प्रथम तो यह धर्महींन शिक्षाप्रणाली ही हिन्दू स्त्रियोंके आदर्शके सर्वथा प्रतिकूल है, फिर
जवान लड़के-लड़िक्योंका एक साथ पढ़ना तो और भी अधिक
हानिकर है । इस सहिशक्षाका मीषण परिणाम प्रत्यक्ष देखनेपर
भी मोहवश उसी मार्गपर चलनेका आग्रह किया जा रहा है ।
इसका कारण प्रत्यक्ष है । जिन बातोंको हम पतन समझते है,
वहीं बातें उनकी दृष्टिमें उत्थान या उन्नतिके चिह्न है ।
पिश्चिमीय सम्यताका आदर्श ही उनके हृदयमें सबसे ऊँचा आसन

प्राप्त कर चुका है, अतएव उसकी ओर उनका अग्रसर होना और दूसरोको छे जानेकी चेष्टा करना खाभाविक ही है। परन्तु जो छोग अभी इसका विचार करते हैं, उन्हे बुद्धिपूर्वक कुछ सोचनेकी चेष्टा अवस्य करनी चाहिये।

पहले 'समान शिक्षा'पर 'कुछ विचार करें । शिक्षाका साधारण उद्देश्य है मनुष्यके अंदर छिपी हुई शक्तियोंका उचित विकास करना । परन्तु क्या पुरुप और स्त्रीमे शक्ति एक-सी है ? क्या पुरुप और खीकी शक्तिके विकासका क्षेत्र एक ही है 2 क्या सव वातोमे पुरुपके समान ही स्त्रीको शिक्षा ग्रहण करनेकी आवश्यकता है विचार करनेपर स्पष्ट उत्तर मिछता है--'नहीं।' दोनोंके शरीर-सङ्गठनमें भेद है, दोनोंके कार्यमें भेद है, दोनोंके हृदयोमे भेट है। इस भेदको ध्यानमे रखकर ही शिक्षाको व्यवस्था करनी चाहिये । इस प्रकृति-वैचित्रयको मिटाकर आज हम प्रमादवश स्त्री-पुरुपको सभी कार्योमें समान देखना चाहते है। इस असम्भव साम्यवादकी मोहिनी आशाने हमे अन्वा वना दिया है, इसीसे हमें आज प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष हो रहा है। ध्यानसे देखनेपर दोनोंमे दो प्रकारकी शक्तियाँ माननी पड़ती है और दोनोंके दो क्षेत्र सावित होते हैं। स्त्रियोका क्षेत्र है घर, पुरुप-का क्षेत्र है वाहर । स्त्री घरकी खामिनी है, पुरुप वाहरका मालिक है। 🛪 दफ्तर, वाजार, समा, कचहरी, कौसिल ये सब पुरुपोकी

<sup>% &#</sup>x27;घर' और 'वाहर' से यह मतलव नहीं कि स्त्री सदा घरके अंदर वद रहें और पुरुष सदा वाहर ही रहें । स्त्री-पुरुष दोनो मिलकर ही एक सचा 'घर' है । पित वाहर जाता है उसी 'घर' के लिये, और स्त्री

चीजें है, स्त्री इनमे जाकर क्यो माथापची करेगी? उसे मातृत्वमें जो सुख है, घरकी खतन्त्रतामे जो आनन्द है, वह दफ्तरकी क्रकींमे कहाँ से मिलेगा <sup>2</sup> स्त्रीका खास क्षेत्र मातृत्व है । उसके सारे अंग आरम्भसे इस मातृत्वके लिये ही सचेष्ट है। वह मातृत्वका पोषण करनेवाले गुणोसे ही महान् बनी है। बहुत बड़ा त्याग करके स्री इस मातृत्वके पदको प्राप्त करती और सुखी होती है । जिस शिक्षासे इस मातृत्वमे बाधा पहुँचती है, जिस शिक्षामे स्रीके पवित्र मातृत्वके आधारखरूप सतीत्वपर कुठाराघात होता है, वह तो शिक्षा नहीं, कुशिक्षा है। एक पत्रमें प्रकाशित हुआ था कि एक फैरानेवल पाश्चात्य युवतीने अपने वालकको इसलिये मार डाला कि उसको रात्रिके समय खाँसी अधिक आती थी, इस कारण वह बहुत रोता था और इससे युवतीके सोनेमे विन्न होता था । एक युवतीने बच्चेके पालन-पोपणसे पिंड छुडानेके लिये आत्महत्या कर ली। मातृत्वका यह विनाश कितना भयङ्कर है 2 परन्तु जिस उच शिक्षाके पीछे आज हम न्याकुल है, जिस सम्यताका प्रभाव आजकी हमारी स्नीशिक्षाको सञ्चालित करता है, उस सभ्यताके मातृत्व-

घरमे रहती है उसी 'घर' के लिये। इसी प्रकार आवश्यक होनेपर धार्मिक या सामाजिक कार्यके निमित्त स्त्री घरकी मर्यादाके अनुसार पति-पुत्रादिके साथ वाहर जाती है उसी 'घर' के लिये-'घर' को भूलकर स्वतन्त्र शौकसे नहीं। पति घरमे आता है 'घर' के लिये। 'घर' को भूलकर, वाहरकी सफलतामे फूलकर, अभिमानमे डूबकर, हुकूमत करनेके लिये नहीं। घर-वाहरकी यह व्यवस्था जाना-आना, मिलना-जुलना, कमाना-खाना, पाठ-पूजन, दान-पुण्य, आचार-व्यवहार सब इस एक ही 'घर' को सुरक्षित और समुन्नत बनानेके लिये है। नाशका तो यही नम्ना है ! आज हम स्त्रियोके मातृत्वभावका विनाश कर उन्हें तल्वार चलाना सिखाते हैं, परन्तु यह भूल जाते है कि यदि मातृत्व या सतीत्वका आदर्श न रहा, यदि स्त्री अपने स्वाभाविक त्यागके आदर्शको भूल गयी—वह स्नेहमयी माँ, प्रेममयी पत्नी या त्यागमयी देवी न रही तो उसकी तल्वारका शिकार उसीकी सन्तान, उसीका पित या उसीका अपना शरीर होगा । तल्वार चलाना तो जरूर सिखाया जाय, परन्तु पहले मातृत्वको कायम रखकर । जिसमे उसका प्रहार शत्रुओपर ही हो, अपनें-पर नहीं !—माता शत्रुविनाशिनी वर्ने, पितपुत्रप्रासिनी नहीं ! वर्तमान शिक्षापद्धितसे मातृत्वका चुरी तरह विनाश हो रहा है । इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्री-पुरुपके लिये एक-सी शिक्षा सर्वथा अन्यावहारिक और हानिकारक है ।

अव सहिशक्षापर विचार कीजिये। स्त्रियोमे वहुत-से स्त्रामाविक गुण है। उन्हीं गुणोके कारण वे महान् पुरुपोंकी माताएँ वनती है। उन्हीं गुणोका विकास करना स्त्री-शिक्षाका उद्देश्य होना चाहिये। परन्तु साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि जो चीज जितनी बढी-चढी होती है, वह उछटे मार्ग-पर चले तो उससे नुकसान भी उतना ही अधिक होता है। स्त्रीको उन्तत वनानेवाले त्याग, सहनशीलता, सरलता, तप, सेवा आदि अनेक आदर्श गुण हैं। परन्तु स्त्री यदि चरित्रसे गिर जाती है तो फिर उसके यही गुण विपरीत दिशामे पलटकर उसे अत्यन्त भयद्भर वना देते है। और सहशिक्षासे प्रत्यक्ष ही

व्यभिचारकी भावना उत्पन्न होती है जिससे कोमलहृदया कन्याओ-के चरित्रका नाश होते देर नहीं लगती।

स्त्री-पुरुषके शरीरका संगठन ही ऐसा है कि उनमे एक दूसरेको आकर्षित करनेकी विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असम्भव-सा है। प्राचीन कालके तपोवनमे निर्मल वातावरणमे रहनेवाले जैमिनि, सौभरि, पराशर-सरीखे महर्षि और न्यूटन और मिल्टन-जैसे विवेकी पुरुप, और वर्तमान कालके बड़े-बड़े साधक पुरुष भी जब संसर्ग-दोषसे इन्द्रिय-संयम नहीं कर सके, तब विलासभवनरूप सिनेमाओमे जानेवाले, गंदे उपन्यास पढनेवाले, तन-मन और वाणीसे सदा शृङ्गारका मनन करनेवाले, मौज-शौक तथा उच्छृड्खलताके आदर्शको लक्ष्य माननेवाले, भोगवादको प्रश्रय देनेवाली केवल अर्थकरी (१) विद्याके क्षेत्र कालेजोमे पढ़नेवाले और यथेच्छ आचरणके केन्द्र-स्थान छात्रावासोंमे निवास करनेवाले विलासिताके पुतले युवक-युवतियोंसे ज्ञुकदेवके सदश इन्द्रिय-संयमकी आशा करना अपने आपको घोखा देना है। परन्तु आज तो बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान् यूरोपका उदाहरण देकर सहशिक्षाका समर्थन कर रहे है, मतिवैचित्रय है !!

कुछ लोग संस्कृत नाटकोके आधारपर प्राचीन गुरुकुलोमें सहिशक्षाका होना सिद्ध करते हैं परन्तु उन्हें यह जानना चाहिये, कि प्राचीन प्रन्थोमें कहीं भी कन्याओं और स्त्रियोंका ऋषियोंके आश्रमोमें जाकर एक साथ पढ़नेका प्रमाण नहीं मिलता; गुरु-

कन्याओके साथ भाई-बहनके नाते ब्रह्मचारी गुरुकुछमे अवस्य रहते थे। परन्तु गुरुकुछोंमे अत्यन्त कठोर नियम थे। सभी वातोंमे संयम था और आजकछके कालेज-होस्टलोंकी तरह विलासिता और खी-पुरुषकी परस्पर कामवृत्ति जगानेवाले साधन वहाँ नहीं थे। इतनेपर भी कच-देवयानोके इतिहासके अनुसार कहीं-कही आकर्पण होनेकी सम्भावना थी ही। अतः आजकछकी सहिशक्षाका समर्थन इससे कदापि नहीं हो सकता।

#### सिनेमा

सिनेमा भी आजकलकी सभ्यताका एक अंग है, और शिक्षित स्त्री-पुरुप सभ्यताके सभी अंगोंमे प्रवेश करना चाहते है, अतएव स्वामाविक ही इधर भी उनका प्रवेश खूव हो रहा है। निःसन्देह चित्रपट एक कला है, और संयमी सदाचारी तया निःस्वार्थं पुरुपोके द्वारा इसका सदुपयोग हो तो इससे मनोरजनके साथ ही बहुत कुछ उपकार भी हो सकता है। परन्तु उपकारकी जितनी सम्भावना है उससे अधिक अपकारकी है। जन्म-जन्मान्तरके बुरे संस्कारोंके कारण प्रायः मनुष्य बुरी वातोको जितनी जल्दी ग्रहण करता है, उतनी अच्छी वातोको नही करता । कथानक अच्छे-से-अच्छा हो, सव वार्ते शिक्षाप्रद हों तथापि उसमे कुछ-न-कुछ तो शृङ्गार-रस रखना ही पड़ेगा। जहाँ स्त्रियोके पार्ट पुरुप करते हो वहाँ तो विशेप आपत्तिकी वात नहीं है, परनतु जहाँ स्त्रियोंके पार्ट स्त्रियाँ करेंगी, वहाँ, वे चाहे कितने ही उच घरानेकी हो, और पुरुप पात्र कितने ही सचरित्र हों, नित्यके सङ्गसे उनके द्वारा प्रमाद होनेकी सम्भावना है ही । नर और नारीके शरीरोकी प्रकृतिने रचना ही ऐसी की है कि उनमें परस्पर शारीरिक मिलनकी इच्छा उत्पन्न हो ही जाती है ! फिर युवावस्थामे तो यह मिलनेन्छा वडी तीव होती है, ऐसी अवस्थामे नित्य साथ रहकर, शृङ्गारके पार्ट कर-कर पद्मपत्रवत् निर्छेप बने रहना असम्भव-सा ही है। नित्यके अबाध सङ्गमे इन्द्रियसंयम बना रहना मामूली बात नहीं है । बड़े-बड़े वनवासी फलम्लाहारी तपस्वी, महान् विद्वान् और ऊँचे साधक भी तीव आकर्षणके प्रभावसे जब इन्द्रियोके वश हो जाते है तब श्रङ्गारकी लीलाभूमि सिनेमामे रहनेवाले जवान उम्रके साधारण अभिनेताओ और अभिनेत्रियोकी तो बात ही कौन-सी है ! इस भारी पतनकी आशंका तो सिनेमा-जगत्मे पर्याप्त सुधार--जिसकी आशा नहीं है-होनेपर भी रहेगी ही; वर्तमान सिनेमाओंमे तो पद-पदपर सबके पतनके लिये गहरी खाइयाँ खुदी है। गंदे गाने, अश्लील मजाक, अर्द्धनग्नावस्थाके नाच, श्रङ्गारसे पूर्ण कथानक, मिस कहलानेवाली एक्ट्रेसोके गंदे हावभाव सभी चीजें नरकके दरवाजे है। चित्रपट इस समय धन कमानेका पूरा साधन बन गया है; अधिक-से-अधिक धन कमाना ही सञ्चालकोंका उद्देश्य है। करोड़ोकी पूँजी लगाकर व्यापारी इस क्षेत्र-में धन कमानेके लिये कूद पड़े हैं। कलाका विकास और शुद्ध भावोंका प्रचार प्रायः किसीका उद्देश्य नहीं है। इसीलिये जिन-जिन सामग्रियोसे जनता अधिक आकर्षित होती है, उन्हींको एकत्रकर प्रदर्शन करना सिनेमा-सञ्चालकोका कर्तव्य हो गया है।

फिर चाहे उनसे जनताकी रुचि विगड़े, वह आचरणभ्रष्ट हो और सदाके लिये नरकके गढ़ेमे क्यो न गिर पड़े। जनताके पतन-की जिम्मेदारीका खयाल किसीको नहीं है। ध्यान है तो केवल धनका है। और यह धनका ध्यान केवल सञ्चालकोंको ही नहीं है, सिनेमाओंसे संख्य प्रायः सभी छोगोंको है। नहीं तो गंदे साहित्यके द्वारा गंदे फिल्म कैसे वनते और क्योकर उनका प्रदर्शन सम्भव होता ? खेदकी वात है कि इस समय भले घरोकी शिक्षिता कहलानेवाली महिलाएँ भी अपनी आर्योचित उच कुल-मर्यादाको त्यागकर सिनेमाओमे परपुरुपोके साथ मिलकर अभिनय करनेमे गौरवका अनुभव तथा उन्नतिका गर्व करने छगी हैं। यह पतनका प्रत्यक्ष चिह्न है। पता नहीं, वे किसी भुलावेमें आकर ऐसा कर रही है या कलाकी आड्मे आर्थिक प्रलोमनमे पड़कर ! अभी कुछ दिनो पहले एक एक्ट्रेसका अनुभव पत्रोमे छपा था; उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि एक्ट्रेस वनकर सिनेमा-मे अभिनय करनेवाली नारियोंका चरित्रवान् रहना अत्यन्त ही कठिन है। प्रायः यही हाल पुरुप एक्टरोका समझना चाहिये। अधिकांश सञ्चालकोके लिये भी कुसंगतिका शिकार होना अनिवार्य है। समाजका दुर्भाग्य है कि स्कूलकालेजोके छात्र-छात्राओका सिनेमा-शौक दिनोंदिन वढ़ रहा है और वे ब्रा तरह कुप्रवृत्तियो-के शिकार हो रहे है। सिनेमाके साथी शराव और वेश्याओं के फेरमे पडकर उनका सर्वनाश हो रहा है। गतवर्ष कुछ धर्मशोला युवती स्त्रियोंने पूछा था कि हमारे शिक्षित पति हमे जबरदस्ती

सिनेमाओं में और इबोंमें छे जाकर गंदे खेल दिखलाना और मांस-शराव खिलाना-पिलाना चाहते हैं, ऐसी अवस्थामें हम क्या करें !!

आजकल पत्रोके द्वारा भी इन सिनेमाओके प्रचारमे काफी सहायता मिल रही है। विज्ञापनोंकी आमदनीके प्रलोभनसे पत्र-पत्रिकाओके सञ्चालक-सम्पादकगण भी सिनेमासम्बन्धी साहित्य और सिनेमाके पात्र-पात्रियोंके चित्र खास करके पात्रियोंके आकर्पक चित्र छापकर जनताका चित्त उधर खींच रहे है। मैं अपने सम्मान्य पत्र-सम्पादक भाइयोंको उनके नैतिक दायित्वकी बात याद दिलाकर प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस ध्वंसकारी प्रवाहके रोकनेमे सहायक हो । जो साहित्य कोमलमित बालकोंके और प्रवल इन्द्रियोंके वेगको न सह सकनेवाले अनुभवहीन नयी उम्रके युवक-युवतियोके हृदयमे कलाके नामपर जघन्य वृत्तियोको जागृत कर देता है, जो उनके हृदयमें कुवासना और कुप्रवृत्तियोकी आग सुलगाकर उसमे बार-बार ईधन डालकर उसे भड़काता है, वह साहित्य कदापि हितकर नहीं हो सकता। समाजरूपी वाटिकामे खिलते हुए तरलमित युवक-युवतियोंके कोमल हृदयमेंसे दैवी सङ्गावोको हटाकर उनकी जगह आसुरी भावोंको पैदाकर उसमें नरककी आग जला देनेवाली कला तो प्रत्यक्ष काल ही है। साहित्यकारोंको चाहिये कि नवयुवक और नवयुवतियोके सामने पवित्र वस्तुएँ रक्खें । उनके हृदयमे वीरता, धीरता, संयम और सदाचारकी वृद्धि हो, ऐसा साहित्यामृत उन्हे पिलावें । हमारी प्राचीन गुरुकुलकी शिक्षापद्धतिके अनुसार तो किसी भी छात्र युवकके सामने शृङ्गारी साहित्य नहीं आना चाहिये। मलयसमीर,

मधुयामिनी, कुखुमसायक और नायक-नायिकाओं के तथा कामकछा-के भेद जाननेकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। उनके सामने तो पित्र इन्द्रियसंयमका पाठ रखना चाहिये। क्या में आशा कर्कें कि कृपाल साहित्यिक महानुभाव मेरी इस प्रार्थनापर नाराज न होकर सच्चे हृद्यसे कुछ ध्यान देंगे ? मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान चित्रपट एक प्रकारका मधुर विप हैं, जो समाजशरीरमें सुखपूर्वक पहुँचकर अंदर-ही-अंदर बड़े जोरसे फैल रहा है और उसे विपाक्त कर रहा है। सियोंको खास तौरपर इस विपयसे बचना चाहिये था; परन्तु खेद है कि आज वही खास तौरपर इसका शिकार बनने जा रही है।

## शिक्षा कसी हो ?

तव क्या वालकोको शिक्षा नहीं देनी चाहिये ? यह कौन कहता है ? शिक्षा तो जरूर देनी चाहिये; परन्तु वालकोंको वैसी शिक्षा देनी चाहियं जिससे उनमे ईश्वरभक्ति, धर्म, सदाचार, त्याग, संयम आदिका विकास हो—वे ईश्वरसे उरनेवाले, आत्मामे विश्वास करनेवाले, वीर, धीर और परदु: खकातर यथार्थ मनुष्य वर्ने । और इसीके साथ-साथ वे अन्यान्य सभी आवश्यक वार्तोको भी सीर्खे । खर्चीली शिक्षा कम हो जाय तो अच्छा है, परन्तु उसकी सम्भावना वहुत कम माल्य होती है । विचारशील विद्वानोको इस ओर विशेषरूपसे ध्यान देकर शिक्षांक सुधारका कोई कियात्मक उपाय शीव्र-से-शीव्र शोधना चाहिये ।

कन्याओं के लिये तो जहाँतक हो सके मेरी तुच्छ सम्मितमें पाश्चात्य शिक्षाका मोह छोड़ देना ही उत्तम माल्य होता है। कन्याओको घरोमे माता-पिता पढ़ावें और विवाह होनेपर उन्हे पति पढ़ावें । स्नियोके छिये घर ही विश्वविद्यालय है । याद रखना चाहिये कि विदेशी भापामें बी० ए०, एम० ए० हो जाना कोई खास विद्या नहीं है। परायी भाषा सीखकर ही कोई स्त्री विद्रषी नहीं हो जाती, इसीसे उसमें कोई गुण नहीं आ जाता । विदेशी भाषा सीखनेमे भी आपत्ति नहीं होती यदि उससे कोई हानि न होती । परन्तु अपनी शुद्ध संस्कृतिका बलिदानकर उसके बदले विदेशी भापा सीखकर शिक्षिता कहलाना तो बहुत ही घाटेका सौदा है। जो शिक्षा हमारे युवकोका कोई भला न कर सकी, उससे हमारी बहिन-वेटियोका क्या कल्याण होगा 2 मेरी समझसे इस शिक्षाके फलखरूप स्त्रियोंमे जो नवीन सामाजिक प्रयोग शुरू हुए है, उनसे भी उनकी और समाजकी नैतिक और धार्मिक दोनो ही दृष्टियोंसे यथेष्ट हानि हुई है और हो रही है तथा यह हानि कदापि हमे वाञ्छनीय नही है और न होनी चाहिये। इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि स्त्रियोको पढ़ना-पढ़ाना नहीं चाहिये। द्रौपदो बड़ी विदुषी थी, राज्यका सञ्चालन कर सकती थी और लड़ाईकी मन्त्रणा-सभामे भी वह रहती थी, परन्तु वह आदर्श सद्गृहिणी भी थी । अहल्याबाई विदुषी और धर्म-शीला थी । अतएव सद्गृहिणी होकर ही स्त्रियाँ विदुषी बनें । ऐसी ही पढ़ाईकी आवश्यकता है । जबतक ऐसी पढ़ाईकी न्यवस्था न हो तबतक युनिवर्सिटियोकी निरर्थक ही नहीं, वरं अत्यन्त हानिकर वर्तमान उच (१) स्रो-शिक्षासे स्नियोका अलग रहना ही समाजके लियें हितकी बात है। जो शिक्षा स्त्रियोके स्वामाविक

गुण मातृत्व, सतीत्व, सद्गृहिणीपन, शिष्टाचार, स्त्रियोचित हार्दिक उपयोगी सौन्दर्य-माधुर्यको नष्ट कर देती है, उस शिक्षाकी अपेक्षा तो उनका अशिक्षिता रहना कही अच्छा है। जिस विद्या-से सद्गुण रह सकें और वढ़ सकें, उसी विद्याको पढ़ाकर नारियोंको विदुषी वनाना चाहिये, और इसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि सद्गुणोंका विकास और उनके उचित प्रयोगोंके द्वारा यथेष्ट लाभ सद्विद्यासे ही हो सकता है। परन्तु जिस विद्याके प्रभावसे सद्गुण नष्ट होते हों, वह विद्या तो हानिकर ही है। ऐसी हालतमें तो सद्गुणोंको वचानेके लिये विद्याका मोह छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। आजकल जिस प्रकारकी स्त्रीशिक्षाका प्रचार हो रहा है, उससे तो समाजका अमङ्गल ही दिखायी देता है।

### नम्र निवेदन

उपर्युक्त विवेचनमे वर्तमान शिक्षाके कुफलका दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। ऐसे और भी बहुत-से दोप इस शिक्षासे पैदा हुए है, जिनका उल्लेख नहीं हो सका है। उदाहरणार्थ उनमें एक दोप भेदभाव और परस्पर वैमनस्यकी वृद्धि है। इस शिक्षाके प्रतापसे खानपान और विवाह-शादी आदिमें उचित भेदको मिटानेवाली नामकी राष्ट्रीयता तो बढ़ी है, परन्तु पारस्परिक प्रेम और सौहाई बुरी तरहसे घट गया है। जैसे यूरोपकी देशमिक्त (Patriotism) में विश्वहितकी तो वात ही क्या, पड़ोसी राष्ट्रके हितकी भी परवा नहीं है, वैसी ही विश्वहित-विरोधिनी संकुचित देशमिक्तका प्रचार यहाँ भी हो रहा है।

आज जातिभेद मिटानेकी तो वाते हो रही है परन्तु प्रत्येक जाति-उपजातिका भेद मजबूतीसे कायम रखनेके लिये प्रतिद्वन्द्विताके भावोसे पूर्ण जातीय कान्फरेंसोंकी बाढ़-सी आ गयी है और सभी अपना-अपना अलग खत्व कायम करना चाहते हैं। समस्त भारतवासियोके एकखार्थ होनेकी बात तो दूर रही, आज हिन्दू-हिन्दूमे और मुसल्मान-मुसल्मानमें भी वस्तुतः एकखार्थकी भावना नहीं रही है। हिन्दुओंमे तो जैन, सिख, आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज आदि अनेक नये-नये भेद हो गये हैं और उनकी संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही है। सैकड़ों जातियों-उपजातियोमेंसे एक-एक उपजातिके अलग-अलग अनेकों भेद हो गये है और सबकी खार्थदृष्टि अलग-अलग हो गयी है। अप्रवाल-सभा, अप्रवाल-पंचायत, अप्रवाल-युवक-मण्डल, माहेश्वरी-डीडू पंचायत, माहे ऋरी-महासभा आदि-जैसी सैकड़ों विभिन्न संस्थाएँ इसका प्रमाण है। पहले एक वैश्य-सभा थी, अब वैश्यवर्णके अन्तर्गत विभिन्न उपजातियोंकी न माछ्म कितनी सभाएँ है। अधिक क्या, किसी दिन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के आदर्शको माननेवाली जातिके महान् आदर्शको नष्ट करके आजकी इस शिक्षा-प्रणालीने स्त्री-पुरुष ( दम्पति ) में भी पृथक्-पृथक् स्वार्थकी भावना उत्पन्न करके उन्हे लड़ाईके मैदानमे लाकर खड़ा कर दिया है ! अमेदके नामपर ऐसा विनाशकारी भेद फैल गया है कि आज हम अपने अकेले न्यक्तित्वकी रक्षा और उसीके पोषणमें जीवन विताना कर्तव्यकी चरम सीमा समझने छगे है !! सभी विचारशील पुरुप इन दोषोंको जानते और अनुभव करते है, और यथासाध्य इन्हें दूर करनेका प्रयत भी कर रहे हैं; तथापि मै

एक बार पुनः सभी शिक्षाप्रचारक और शिक्षाप्रेमी महानुभावोसे विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि वे इस विपयपर और भी गम्भीरतासे विचार करें और शिक्षाप्रणाछीमे यथासाध्य तुरन्त परिवर्तन करने-करानेका प्रयत्न करें। मेरी तुच्छ सम्मितमे नीचे छिखी वार्तोपर ध्यान देनेसे शिक्षाप्रणाछीके वहुत-से दोप नष्ट हो सकते हैं और शिक्षाके असळी उद्देश्यकी किसी अंशमे पूर्ति हो सकती है।

१—पाठ्य पुस्तकों में हमारी प्राचीन आर्यसंस्कृतिका सचा महत्त्व वतलाया जाय, पौराणिक और ऐतिहासिक महापुरुपोके जीवनकी प्रभावोत्पादक और शिक्षाप्रद घटनाओंका सचा वर्णन रहे और प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंके उपयोगी अंशोंका समावेश किया जाय।

[ याद रखना चाहिये कि जिस जातिकी अपनी संस्कृति, अपने महापुरुप और अपने सत्-साहित्यपर अश्रद्धा हो जाती है, वह जाति प्रायः नष्ट हो जाती है। वर्तमान शिक्षाने ऐसे विलक्षण ढंगसे यह काम किया है कि हम उसे उन्नित समझ रहे हैं और हो रहा है हमारा सर्वनाश ! इस शिक्षाके प्रभावसे आज अपनी संस्कृतिमे, अपने पूर्व-पुरुपोमे और अपने प्राचीन साहित्यमे हमारी श्रद्धा नहीं रही है। और इसके बदले पाश्चात्य सम्यता, यूरोपके महापुरुष और उनके साहित्यपर हमारी श्रद्धा हो गयी है। मेरे कहनेका यह अभिप्राय नहीं कि कहीकी भी अच्छी चीजका आदर न किया जाय। आदर तो अवश्य करना चाहिये, परन्तु इतनी आत्मक गुलामी तो नहीं होनी चाहिये कि हमारे घरकी चीजकी ओर हम देखें ही नहीं, कभी देखें तो उपेक्षासे या घृणाकी दृष्टिसे; और वहीं

चीज विदेशी विद्वानोंकी लेखनीसे प्रशंसित होकर उनके द्वारा विकृत-रूपमें हमारे सामने आवे तव हम उसीको सिर चढाने लगें।]

२-ईश्वर और धर्मके ठोस संस्कार बालकोंके इदयोंमे जमे, ऐसी वातें पाठ्य पुस्तकोमें अवस्य रहें । गीता-जैसे सर्वमान्य प्रन्थको उच शिक्षामे रक्खा जाना चाहिये।

२-सदाचार और दैवी सम्पत्तिको बढ़ानेवाले उपदेश सदाचारी और दैवीसम्पत्तिसम्पन पुरुषोके चरित्रसहित पाठ्य पुस्तकोमें रहे और उनका विशेपरूपसे महत्त्व बतलाया जाय।

४-धार्मिक शिक्षाको खतन्त्र व्यवस्था भी हो जिसमे १ ईश्वर-भक्ति, २ माता-पिताकी भक्ति, ३ शास्त्रभक्ति और देशभक्ति ४ सत्य, ५ प्रेम,६ ब्रह्मचर्य, ७ अहिंसा, ८ निर्भयता, ९ दानशीलता, १० निष्कपट व्यवहार, ११ परस्रीको मॉ-वहिन समझना, १२ किसीकी निन्दा न करना, १३ किसी भी दूसरे धर्म या धर्माचार्यको नीची निगाहसे न देखना, १४ आजीविका आदिके कार्योमे छल, कपट और चोरीका त्याग, १५ शारीरिक श्रम या मेहनतकी कमाईका महत्त्व, और १६ सबसे प्रीति करना-इन १६ गुणोपर विशेष जोर दिया जाय। और वालकोंके हृदयमे इनके विकास और विस्तार करनेकी चेष्टा की जाय । प्रतिदिन पढाई आरम्भ होनेके समय सव अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर ऐसी ईश्वरप्रार्यना करें, जिसके करनेमें किसी भी धर्मके बालकको आपत्ति न हो।

५-अवतारो और महापुरुपोकी जन्मतिथियोपर उत्सव मनाये जायँ और उनके जीवनकी महत्त्वपूर्ण वातोपर प्रकाश डाला जाय ।

६-खान-पानकी गुद्धि और संयमके महान् लाभ वालकोको समझाये जायँ।

७—िकसी भी पाठ्य पुस्तकमे खुळे श्रंगारका वर्णन न हो। ऐसा कोई काव्य या नाटक पढ़ाना आवश्यक हो तो उसमेसे उतना अंश पढाईके क्रमसे निकाल दिया जाय। [ मैने सुना है कि कई पाठ्य पुस्तकोंके ऐसे पाठ अच्छे अध्यापक अपने विद्यार्थियोंको नहीं पढ़ा सकते; और वालिकाओंको तो, वैसा पाठ आ जानेपर विचारशील प्रोफेसर जितने दिनोंतक वह पाठ चलता है, उतने दिनोंके लिये उस पीरियडमे अनुपस्थित रहनेकी अनुमित देनेको वाध्य होते है। ]

८-साम्प्रदायिक विद्वेप वढ़ानेवाली वार्ते किसी भी पाठ्य पुस्तकमे नहीं रहनी चाहिये।

९—विलासिता और फिजूल्खर्चीके दोप पाठ्य पुस्तकोमें वतलाये जायँ। जहाँतक हो विद्यार्थियोका जीवन अधिक-से-अधिक सादा और निर्मल रहे, ऐसी चेष्टा हो।

१०-जहाँतक हो शिक्षा देशी भापामें देनेकी व्यवस्था की जाय।

११—अध्यापक और छात्रावासके व्यवस्थापक ऐसे सज्जन हो जो खयं सदाचारी, धार्मिक, ईश्वरमे विश्वासी, विलासिताके विरोधी, और मितव्ययी हो । ( याद रहे, अध्यापको और व्यवस्थापकोंके चरित्रका प्रभाव वालकोपर सबसे अधिक पड़ता है । ) १२—सभी शिक्षालयोमे कुछ-न-कुछ हाथकी कारीगरीका काम जरूर सिखाया जाय, जिससे कालेजोंसे निकले हुए विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम तथा कारीगरीका काम हाथसे करनेमे सकुचावे नहीं, वरं सम्मानका अनुभव करें।

१३—छात्रावास बहुत सादे और संयमके नियमोसे पूर्ण हों। वहाँ विद्यार्थीगण यथासाध्य सभी काम हाथसे करें, जिससे घर आनेपर हाथसे काम करना बुरा न माछम हो। तन-मनसे पवित्र रहनेकी आदत डाछी जाय। शरीरकी सफाई देशी तरीकेसे की जाय। अवकाशके समय कथा आदिकी व्यवस्था हो।

१४—जहाँतक हो, स्कूल-कालेज प्राकृतिक शोभायुक्त स्थानोंमे हो, खास करके पवित्र नदीके तटपर; उनमे यथासाध्य खर्चीला सामान, विदेशी फैशनका फरनीचर आदि न रहे।

१५—माता-पिता-गुरुके प्रति आदर-बुद्धि हो, उनका सेवन और पोषण करना कर्तव्य समझा जाय, किसीका भी अनादर न हो, किसीका मखौळ न उड़ाया जाय। ऐसी शिक्षा बाळकोको दी जाय।

१६ - लड़के - लड़कियोको एक साथ बिल्कुल न पढ़ाया जाय।

१७-लडिकयोके पढानेके लिये सदाचारिणी और सद्गृहस्था अध्यापिका ही रहे, और क्षन्यापाठशालाओंकी पढाई स्वतन्त्र रहे तथा पढाईका समय भी गृहस्थकी सुविधाके अनुकूल हो ।

१८ - लड़िकियोकी शिक्षामे इस बातका प्रधानरूपसे ध्यान रक्खा जाय कि बड़ी होनेपर उनके सतीत्व, मातृत्व और सद्-गृहिणीपनका नाश न होकर पूर्ण विकास हो । १९-आर्य संस्कृतिके अनुकूल सद्व्यवहार, सेवा-गुश्रूषा और आहार-व्यवहारकी शिक्षा पाठ्य पुस्तकोमे रहे ।

२०-सात्त्रिक त्याग, तितिक्षा और सात्त्रिक दानकी शिक्षा दी जाय।

२१-बलका संचय और सदुपयोग करना सिखाया जाय।

# क्षमाप्रार्थना

दोप देखना एक घृणित कार्य है, और इसलिये कर्तव्यवश इस कार्यको करनेवाला मै अपना दोप खीकार करता हूं और उन महानुभावोसे सविनय क्षमा चाहता हूँ जिनको इस छेखके पहनेपर कुछ भी मेरा अपराध जान पड़े । एक बात और है । इस लेखसे मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि मैं पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त पुरुष और स्त्रीमात्रको ही उपर्युक्त दोषोसे युक्त मानता हूँ । मुझे ऐसे बहुत-से नररत्नो और पूज्य पुरुषोसे परिचय करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो इस शिक्षामें बहुत आगे बढे हुए होनेपर भी सव तरहसे आदर्श है और तपस्वी जीवन विता रहे है। ऐसी माताओ और बहिनोंको भी मै जानता हूँ जो पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त होनेपर भी परम सती-साध्वी है और ईश्वर, धर्म तथा सदाचारमे परम श्रद्धा रखती है। परिचय तो थोडोसे ही होता है। मुझसे अपरिचित पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त पुरुपोमे ऐसे अनेको शुद्ध संस्कारी महानुभाव और अनेको पवित्रहृदया बहिनें होंगी जिनके सामने मुझे श्रद्धापूर्वक सिर झुका देना चाहिये; परन्तु मेरी समझसे इनमे

अधिकांश वही है जो अधिक उम्रके है या जो सौभाग्यसे घरके या सत्संगके शुद्ध वातावरणमे रहे है और माता-पिताके शुद्ध आदर्श-को लड़कपनमें देखा है। तरुणवयस्क आजके छात्रो और छात्राओंमे तो ऐसे पुरुषो और स्त्रियोकी संख्या क्रमशः घटती ही जा रही है, यह सभी खीकार करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी यही सिद्ध है।

मै जानता हूँ कि शिक्षाक्षेत्रके पूज्य पुरुप और मनीषीगण इनसे भी अच्छी-अच्छी बातोको सोचते-विचारते है, और उन्हें कार्यरूपमे परिणत करनेकी चेष्टा भी करते हैं। कहना सहज है, परन्तु परिस्थितिका सामना करते हुए वैसा करना बहुत ही कठिन है, इस बातका भी मै अनुभव करता हूँ तथापि अपनी ओरसे बालककी भाति पूज्य पुरुषोके चरणोमे नम्रताके साथ विचारार्थ उपर्युक्त बातें रखता हूँ। आशा है वे मेरी इस अनिधकार चेष्टा और धृष्टतापर क्षमा करेंगे।



# श्रीहनुमानश्रसादजी पोदारद्वारा लिखित, अनुवादित और सम्पादित पुस्तकें

- विनय-पत्रिका-सरल हिन्दी-भावार्थसहित, ६ चित्र, ग्लेज कागज, पृष्ठ ४७८, मू० १) सजिल्द १।) मात्र ।
- नैवेद्य-२८ लेख और ६ कविताओका सुन्दर सचित्र संग्रह । पृष्ठ ३५०, मूल्य घटाकर ॥) सजिल्द ॥

  और दिया है।
- तुळसीदळ-२३ लेख और ४ कविताओका मनोहर सचित्र सग्रह । पृष्ठ २९५, मूल्य ।।) सजिल्द ।। (०) दूसरा नवीन संस्करण है।
- उपनिषदोंके चौदह रहा-चुनी हुई उपनिषदोंकी चौदह कथाएँ, १० चित्र, १०२ पृष्ठ, मू०।=) मात्र, लागतसे भी कम है। नथी ही छपी है।
- प्रेमद्शेन-श्रीनारदरचित भक्तिस्त्रकी विस्तृत टीका, ३ चित्र, २०० पृष्ठ, मूल्य केवल ।—) मात्र, छपाई, कागन विदया ।
- भक्त वालक-५ चित्र,एण्टिक कागज, पृष्ठ ८०, १५००० छप चुकी है, मू० ।-); इसमे गोविन्द, मोहन, घन्ना, चन्द्रहास और सुधन्वाकी कथाएँ है।
- भक्त नारी-६ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ८०, १५००० छप चुकी है, मू०।-); इसमे जवरी, मीरावाई, जनावाई, करमैतीवाई और रिवयाकी कथाएँ है।
- भक्त-पञ्चरत्न-६ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९८, १५२५० छप चुकी है, मू० ।-); इसमे रघुनाथ, दामोदर, गोपाल, ज्ञान्तोत्रा और नीलाम्बरदासकी कथाएँ है।

- आदर्श भक्त-७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ १११, मू०।-); इसमे शिवि, रितदेव, अम्बरीष, भीष्म, अर्जुन, सुदामा और चिक्रिककी कथाएँ हैं।
- भक्त-चिन्द्रका-सुन्दर ७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९६, मू० ।-), इसमे साध्वी सखूबाई, महाभागवत श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर विद्वलदासजी, दीनवन्ध्रदास, भक्त नारायणदास और वन्ध्र महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ है।
- भक्त-सप्तरत्न-७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ १०५, मू०।-); इसमे दामाजी पन्त, मणिदास माली, कूबा कुम्हार, परमेष्ठी दर्जी, रघु केवट, रामदास चमार और सालवेगकी कथाएँ है।
- भक्त-कुसुम-६ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९१, मू० ।-); इसमे जगन्नाथदास, हिम्मतदास, वालीप्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास और हरिनारायणकी कथाएँ है।
- प्रेमी भक्त-७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ १०२, मू० ।-); इसमे विक्वमङ्गल, जयदेव, रूपसनातन, हरिदास और रघुनाथदासकी कथाएँ है।
- यूरोपकी भक्त स्त्रियाँ-३ चित्र, पृष्ठ-संख्या ९२, मृह्य ।); इसमें साध्वी रानी एलिजाबेथ, साध्वी कैथेरिन, साध्वी गेयी और साध्वी लुइसाकी सुन्दर उपदेशपद जीवनियाँ हैं।
- कल्याणकुञ्ज-उत्तम उपदेशमय वाक्योंका सुन्दर संग्रह, सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य।) मात्र। नयी ही छपी है।
- मानव-धर्म-धर्मके दश लक्षणोकी सुन्दर व्याख्या, पृष्ठ ११२, मू० ∌) मात्र, तीसरा संस्करण।
- साधन-पथ-परमार्थ-साधन-सम्बन्धी उपयोगी बातोका संग्रह, १५००० छप चुकी है, सिचत्र, पृष्ठ ७२, मू० =)॥ मात्र ।

भजन-संग्रह-भाग ५ वॉ ( पत्र-पुष्प ) २ चित्र, १६० पृष्ट, कई हजार छप चुकी हैं । मू० =)

स्त्रीधर्मप्रश्लोत्तरी-(सातवाँ सस्करण) स्त्रियोंके जाननेयोग्य वहुत-सी अच्छी-अच्छी शिक्षाकी वार्ते लिखी हैं। कई हजार छप चुकी है। मूहय =)

आनन्द्की लहरें-सचित्र, सुन्दर विचारपूर्ण मननयोग्य वाक्योंका सप्रह, मू० -)॥, १८२५० छप चुकी है।

गोपी-प्रेम-(यह लेख 'तुलसीदल' मेंसे लिया गया है ) सचित्र, पृष्ठ ५०, मू॰ -)॥ मात्र।

मनको वश करनेके कुछ उपाय-सचित्र, छठा संस्करण, मू० -)।
त्रह्मचर्य-इस विषयपर सुन्दर निवन्ध है, छठा संस्करण, मू० -)
समाज-सुधार-पढ़ने योग्य है। पृ० ४०, मू० -) चौथा संस्करण।
वर्तमान शिक्षा-आपके हायमे ही है।
नारद्भक्तिसूत्र-सार्थ मू०)। मात्र।
दिव्य सन्देश-मू०)। मात्र

पता-गीताप्रेस, गोरखपुर ।

नोट-पुस्तकों ओर चित्रोंका नडा सूचीपत्र मुफ्त मॅगवाइये ।



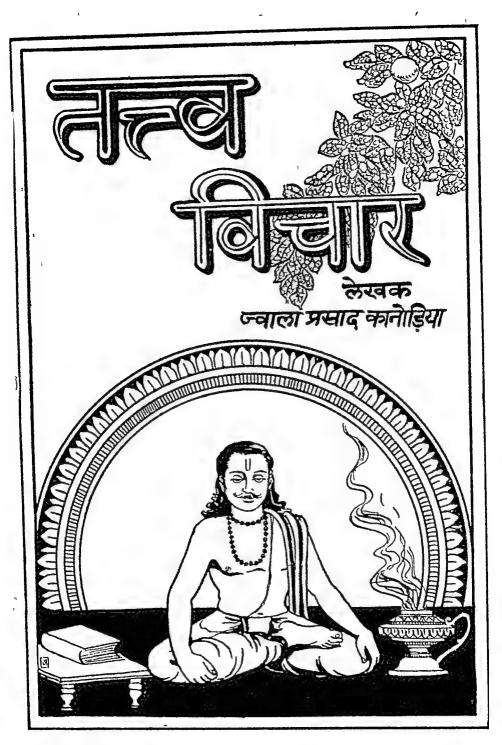

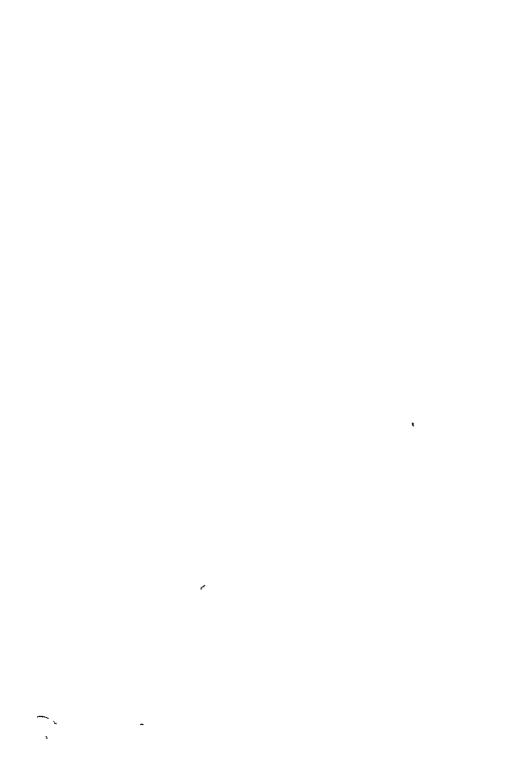

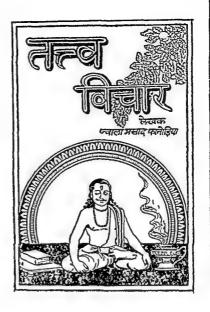



सुद्रक तथा प्रकाशक-घनश्यामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर ।

> सं० १९९२ प्रथम संस्करण ३२५० प्रृलय ।≈) छ: आना

> > पता— गीताप्रेस, गोरखपुर।

#### श्रोहरिः

# निवेदन

'तत्त्विचार' मेरे सम्मान्य भाई श्रीज्वालाप्रसादजीके कुछ रेखोका संग्रह है। मेरे ही आग्रहसे आपने प्रायः इन लेखोको लिखा था और अब मेरे ही आग्रहसे वडे संकोचमे पड़कर उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करनेकी आज्ञा देनेके लिये आपको विवश होना पड़ा है। श्रीज्वालाप्रसादजी अपनेको लेखक नहीं मानते। और लेखककी हैसियतसे पाठकोके सामने उपस्थित होनेमे अपनी अयोग्यता प्रकट करते हुए पाठकोसे क्षमा चाहते है। यह बात सत्य भी है कि वे लेखक नहीं है, वे विचारशील पुरुप है, और मेरे मतसे उनके सुन्दर विचारोको पाकर कोई भी लेखक सुलेखक वन सकता है। पाठक इस पुस्तकमे प्रकाशित विचारोको पढ़कर लाभ उठावें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

मेरे कहनेपर श्रीज्वालाप्रसादजीने इसके लिये एक छोटी-सी संकोचभरी भूमिका लिख मेजी थी, परन्तु वह मुझको पसंद नहीं आयी । इसलिये उनके भावोंके साथ कुछ अपने भाव मिलाकर मैने ही उपर्युक्त परिचय लिख दिया है।

हनुमानप्रसाद पोद्दार

# श्रीहरिः विषयसूची

| विषय                       | ~~~\\\\. |       | á     | ष्टसंख्या |
|----------------------------|----------|-------|-------|-----------|
| १-ईंग्बरतस्व               |          | • • • |       | १         |
| २-श्रीकृष्णभिक्त-रस-तत्त्व |          | * * * | • • • | २२        |
| १-शान्तरस                  |          | ***   | •••   | 80        |
| २-टास्यरस ••               | •        | • • • | • • • | ४५        |
| <b>२</b> ~सख्यरस           | •        | •••   | •••   | 86        |
| ४-वात्सत्यरस               |          | • • • | • • • | ६५        |
| ५-माधुर्वरस                |          | • • • | • • • | ६०        |
| २-श्रीरामतस्व ••           | •        | • • • | •••   | ६३        |
| १-प्रजावत्सल श्रीराम       |          | * * * | • • • | ६३        |
| २-दीनवत्सल श्रीराम         |          | •••   | • • • | 60        |
| ३-भक्तवत्सल श्रीराम        |          | • • • | • • • | ८२        |
| ४-शरणागतवत्सल श्रीर        | ाम       | •••   |       | 93        |
| ४-श्रीशिवतत्त्व ••         | •        | * * * | • • • | २००       |
| ५-श्रीशक्तिडपासनातत्त्व    |          | •••   | • • • | १११       |
| ६-योगतस्व ••               | •        | • • • | • • • | १२२       |
| ७-नाममहिमातत्त्व           |          | • • • | • • • | १३७       |
| ८-भक्तभावतत्त्व            |          | • • • | • • • | १४९       |
| ९-भगवद्भजनतस्य             |          | * * * | • • • | १५६       |
| १०-साधनतत्त्व ••           | •        | • • • | • • • | १६५       |
| ११-मेवातत्त्व ••           | •        | • • • | • • • | १७०       |
| १-सेवासे क्या लाम है       | ?        |       | • • • | १७२       |
| २-सची सेवा                 |          | * * 4 | • • • | १७२       |
| ३-सेवा किसकी करनी          | चाहिये ? | ***   | • • • | १७६       |
| १२-सुख-दु:ख-तत्त्व         |          | • • • | • • • | १७८       |
| १३-गरणागतितस्व             |          | •••   | • • • | १८४       |
| १४-कर्मतत्त्व              |          | • • • | • • • | १९२       |
|                            |          |       |       |           |



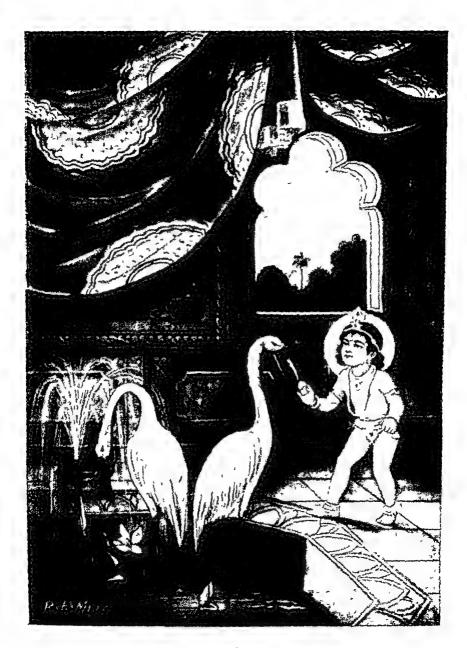

वाललीला

### श्रीहरिः

# FIFE FIFE FIF

# ईश्वाग्ता एक

भ्येयं वद्गित शिवमेव हि केचिद्ग्ये शक्ति गणेशमपरे तु दिवाकरं वै। रूपेस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मारवमेव शरणं मम चक्रपाणे॥

( श्रीहरिशरणाप्टकात् )

गत्मे प्रायः सभी ईश्वरवादी है । कुछ लोग तर्कवाद या विद्या-बुद्धिके गर्वसे अनीश्वरवादको सिद्ध करनेका प्रयास करते देखे जाते है । परन्तु अन्तमे ईश्वरकी सत्ता सिद्ध हो ही जाती है । यदि कोई कहे कि मेरे मुखमे जीभ नही है तो उसका यह कहना निराधार है, क्योंकि उसके वोल्नेसे ही जीमका होना

सिद्ध है। इसी प्रकार यदि कोई यह कहे कि मेरे पिता हुए ही नहीं तो उसका यह कथन भी निराधार ही होगा; क्योंकि जब वह है तो अवस्य ही उसका जन्मदाता भी खतःसिद्ध है, चाहे वह उसको जाने या न जाने । यही वात ईश्वरके सम्वन्वमे है । जब कोई मनुष्य किसी घने जंगलमे जाकर देखता है कि वहाँ एक सुन्दर मन्दिर वना हुआ है और उसके समीप एक सुरम्य वाटिका लगी है, जिसमे नाना प्रकारके फल-फ़लोके वृक्ष यथास्थान सुन्यवस्थित है, तथा जिसके एक ओर एक चिड़ियाखाना भी है, जिसमे विभिन्न प्रकारके पशु-पक्षी अलग-अलग विभागोमे पिंजड़ोमे वन्द है, ऐसी अवस्थामे उसे यह मानना ही होगा कि इन सवका वनानेवाला कोई अवस्य है। नियमित और सुव्यवस्थित कर्मके देखनेसे ही कर्त्ताका अनुमान होता है, यह स्नाभाविक है।

प्राचीन वैदिक युगमे एक समय इस जगत्को देखकर कुछ ऋषियोके मनमे शङ्का हुई थी, उस समय उन्होने जो निर्णय किया था उसका वर्णन श्वेताश्वतर उपनिपद्मे इस प्रकार है-

> ॐ ब्रह्मवादिनो वेदन्ति । किं कारणं ब्रह्म कुतः स जाता जीवाम केन क च सम्प्रतिष्ठाः। अचिष्ठिताः सुखेतरेपु केन वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥ ( इवेता० उप० १।१)

अर्थात् ब्रह्मवादी कहते है, क्या ब्रह्म कारण है ? हम किससे जन्मे है 2 किससे जीते हैं 2 और किसमे छीन होते है 2 हे ब्रह्म-वेत्ताओ ! वताओ वह कौन अविष्ठाता है जिसकी व्यवस्थासे हम सुख-दुःखोमे वर्तते हैं ? इसके वाद स्थृल दृष्टिसे दीख पड़नेवाले मूलकारणोको प्रश्नकर्ता खयं शंकायुक्त शब्दोंमे कहता है और साथ ही उनका निराकरण भी करता है—

कालः स्वभावो नियतिर्यहच्छा
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् ।
संयोग एषां न त्वात्मभावादातमाप्यनीशः सुखदुःखहेतोः॥

( इवेता० उप० १।२)

अर्थात् क्या काल, खभाव, नियति, यदच्छा अथवा पञ्चभूत कारण है, या जीवात्मा कारण है <sup>2</sup> यह बात विचारणीय है । इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनात्मपदार्थ जड है । और जीवात्मा भी सुख-दुःखमें लिप्त रहनेके कारण सर्वशक्तिमान् नहीं है ।

'काल' शब्दका अभिप्राय यही है कि समस्त सृष्टिसम्बन्धी क्रियाएँ कालविशेषमे ही होती है; जैसे सभी वस्तुएँ अपनी ऋतुमे ही उत्पन्न होती, फलती-फ़लती और नष्ट होती है। इसीलिये कारण-रूपमे कालका अनुमान किया गया है।

पदार्थोंके स्वभावसे ही जगत्मे सारी क्रियाएँ होती देखी जाती है, जैसे अग्निका स्वभाव जलानेका है और जलका गलानेका इत्यादि, अतएव स्वभावको कारणरूपसे अनुमान किया गया है।

'नियति' शब्दका अर्थ है होनहार । जैसे कोई मनुष्य पूर्ण सावधानीसे चला जा रहा है, अचानक वज्रपातसे उसकी मृत्यु हो जाती है और लोग कह उठते हैं—'होनहार ही ऐसी थी।' इसी प्रकार अकारण ही नियतिरूपमें समस्त क्रियाएँ होती है, नियतिको कारण कहनेवाले ऐसा वतलाते है।

विना चेष्टाके जो काम अपने आप हो जाय उसे यहच्छा कहते हैं, जैसे विना किसी चेष्टाके किसी वस्तुका वीज किसी सुनसान स्थानमे पहुँचकर वृक्षके रूपमे उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार यहच्छासे जगत्का अस्तित्व है । ऐसा यहच्छाको कारण माननेवाळे कहते है ।

'भूतानि' शब्दसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पश्च महाभूतोका ग्रहण होता है और 'पुरुप' शब्द जीवात्माका चोतक है।

इस प्रकार कालादिको कारणरूपसे अनुमान करके उसका निराकरण भी इसी श्लोकमे कर दिया गया है। अर्थात् ये सव जड़ होनेके कारण कर्त्ता नहीं हो सकते, तथा जीवात्मा चेतन होनेपर भी अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान् एवं सुख-दुःखका भोक्ता होनेके कारण कर्त्ता नहीं है। इस प्रकार मृलकारणका निश्चय न होते देख ऋपियोने ध्यानमग्न होकर देखा—

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति खगुणैर्निगृहाम् । यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यघितिष्ठत्येकः॥

( इवेता० उप० १।३)

अर्थात् तव उन छोगोने ध्यानयोगमे मग्न होकर अपने गुणो-से छिपी हुई परमात्मशक्तिको देखा, जो खयं काल, खभाव, नियति, यदच्छा, पञ्चभूत तथा आत्मारूप समस्त कारणोके एक ही कारणरूपमे अधिष्ठित है ।

इस प्रकार शास्त्रोमे जगत्की उत्पत्तिमें मूलभूत अन्य सब कारणोका निराकरण करके एकमात्र ईश्वरको ही आदिकारण सिद्ध किया है। इसपर यदि कोई कहे कि हम शास्त्रोकी बात नहीं मानना चाहते, तो उसे तर्क और युक्तिद्वारा भी ईश्वरके अस्तित्वको स्रीकार करना पड़ेगा। जो नास्तिक विचारवाळे जगत्की उत्पत्ति-का मूल कारण प्रकृति (Nature) को मानते है, ईश्वरको नहीं मानते, उनसे यह पूछा जा सकता है कि 'सृष्टि सुन्यवस्थित, नियमित और ज्ञानपूर्वक है अथवा अन्यवस्थित, अनियमित और अज्ञानपूर्वक 2' इसका उत्तर यदि यह मिले कि वह अन्यवस्थित, अनियमित और अज्ञानपूर्वक है तो यह सर्वथा असङ्गत होगा, क्योंकि छोकमें इसके विरुद्ध देखा जाता है। जगत्मे कोई भी कार्य अन्यवस्थित नहीं है, विल्क जिस वस्तुकी जहाँ आवश्यकता है वही वहाँ रक्खी गयी है। जीवोके अङ्ग-प्रत्यद्गसे लेकर समस्त ब्रह्माण्ड-को उत्पत्ति सुन्यवस्थित और नियमित देखी जाती है । सूर्य, चन्द्र आदि समस्त प्रहोका एक निर्दिष्ट गतिमे वर्तना, उनका क्रमानुसार उदय-अस्त होना, ऋतुओका नियमितरूपसे आना, अपने-अपने बीजसे वृक्ष और प्राणियोका उत्पन्न होना, पाप-पुण्यका यथोचित फल यथासमय बलात् प्राप्त होना, ब्रह्माण्डके समस्त स्थावर-जङ्गम जीवोके लिये जीवन-धारणोपयोगी जल, वायु, आहार आदिकी यथायोग्य व्यवस्था इत्यादि अनेक प्रकारकी सुव्यवस्थाएँ देखी जाती हैं, जिनकों कोई भी अखीकार नहीं कर सकता और न उन्हें अनियमित ही कह सकता है।

जो व्यवहार प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर और ज्ञानगोचर होता है उसके िंग्ये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती, तथा जो कार्य नियमित और सुव्यवस्थित होता है वह ज्ञानपूर्वक ही माना जाता है और इस प्रकार उसका कर्ता भी अवश्य होता है। क्योंकि अज्ञानपूर्वक और प्रकृतितः हुए कार्यमे व्यवस्था और नियम नहीं रह सकते। अतएव यह खीकार करना पड़ेगा कि सुव्यवस्थित और सुनियमित सृष्टि ज्ञानपूर्वक होती है। इस प्रकार प्रकृतिको सृष्टिका मूल कारण माननेवालोको यह मानना पड़ेगा कि या तो प्रकृति (Nature) चेतन है या सचेतन।

यदि प्रकृतिको चेतन मान लिया गया तो ईश्वरकी सत्ता खीकृत हो गयी। तव केवल नाममात्रका ही भेद रह जाता है अर्थात् नास्तिक उसी चेतन सत्ताको प्रकृति कहते है जिसे शास्त्र ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर प्रमृति नामोसे पुकारते है। केवल नामभेदसे वास्तिवक भेद नहीं माना जाता; क्योंकि जगत्म देश, जाति, भापा और सम्प्रदाय-भेदसे सृष्टिकर्ताको अनेक नामोसे सम्बोधन किया जाता है। और यदि पूर्वपक्ष प्रकृतिको चेतन न मानकर सचेतन मानता है तब भी अनीश्वरवाद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि चेतनायुक्त प्रकृतिको खीकार करना सविशेष परमात्माको खीकार करना है। शास्त्र भी कहते है कि प्रकृति जड है और पुरुष चेतन है, जड़-चेतनके संयोगसे जगत्की उत्पत्ति है।

# यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ॥

(गीता १३।२६)

अर्थात् हे अर्जुन ! जो कुछ भी स्थावर-जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस सबको त् क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न हुआ ही समझ । तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुपके पारस्परिक सम्बन्धसे सम्पूर्ण जगत्की स्थिति है । अतएव सब प्रकारसे यह मानना पड़ता है कि सृष्टिका मूळकारण परमात्मा है ।

कोई-कोई मनुष्य ऐसा भी कहते है कि यदि ईश्वर है तो हम उसे देख क्यो नहीं पाते <sup>2</sup> इसका उत्तर यह है कि जगत्में ऐसी अनेक वस्तुएँ है जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं देखते, पर उनकी सत्तामें निश्चितरूपेण विश्वास करते हैं। जैसे दूधमें व्यापक मक्खन, काष्ठमें स्थित अग्नि इत्यादिकों हम प्रत्यक्ष नेत्रोसे नहीं देखते, पर इनके अस्तित्वमें हमें तिनक भी सन्देह नहीं होता और साधनके द्वारा हम इन्हें प्रकट करके प्रत्यक्ष भी देखते हैं। इस प्रकार जब सासारिक वस्तुओंके प्रत्यक्ष भी देखते हैं। इस प्रकार जब सासारिक वस्तुओंके प्रत्यक्ष न होनेपर भी उनका अस्तित्व माना जाता है तब ईश्वरके, जो युक्ति, अनुमान तथा शास्त्र सिद्ध है, अस्तित्वमें क्योकर सन्देह हो सकता है <sup>2</sup> साथ ही ऐसे अनेक प्रमाण मिळते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि साधनद्वारा ईश्वरका भी प्रत्यक्ष होता है।

वस्तुतः अनित्य जागतिक पदार्थोकी सत्ताके अनुरूप ईश्वर-की सत्ताको प्रमाणित करना ठीक नहीं है । क्योंकि जितने जागतिक पदार्थ है, जिनकी सत्तामे हमे दृढ विश्वास है तथा जो इन्द्रियगोचर भी है वे सभी मायिक, अनित्य, परिणामी, क्षणमंगुर और नाशवान् है। इसके विपरीत ईश्वर नित्य, सत्य, अपरिणामी और अविनाशी है। ईश्वरके इस विलक्षण रहस्यको धीर ज्ञानी पुरुप ही जान सकते है। श्रीभगवान् गीतामे खयं कहते है—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। अभयोरपि इप्रोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिभिः॥

(2188)

अर्थात् असत् वस्तुका तो अस्तित्व नहीं है और सत्का अभाव नहीं है, इन दोनोका तत्त्व ज्ञानी पुरुषोद्वारा देखा गया है।

तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुप कहते हैं कि एक परमात्मा ही इस दृश्य जगत्का आधार और खरूप है अर्धात् वही इसका अभिन्न-निमित्तोपादानकारण है । अभिन्ननिमित्तोपादानकारण उसको कहते हैं जो खर्यं निमित्तकारण भी हो और उपादानकारण भी। घटका उपादानकारण मिट्टी है, और निमित्तकारण कुम्भकार, चन्न आदि है । वस्तु जिससे वनती है वह उपादान कहलाता है। वस्तु कार्यरूप होती है और उपादान कारणरूप होता है; जैसे मिट्टीसे घट आदि वनते है, इसमे घट कार्य है और मिट्टी उपादानकारण है । घट वास्तवमे मिट्टी होता है, क्योंकि कार्य कारणसे भिन्न अथवा विजातीय नहीं होता । निमित्तकारण उसे कहते हैं जिसकी सहायतासे कार्यकी उत्पत्ति होती है । जैसे घटकी उत्पत्ति-में उपादानकारण मिट्टी है, परन्तु मिट्टी खर्य घटरूप नहीं वन

जाती, बल्कि घटके वननेमें कुम्हार, चक्र आदिकी सहायता अपेक्षित होती है; अतएव यहाँ कुम्हार, चक्र आदि निमित्तकारण है। वेदान्तके अनुसार इस जगत्की उत्पत्तिमे परमात्मा खयं ही उपादान और निमित्त-कारण है, इसीळिये उसे अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण कहा जाता है। श्रुति कहती है—

पूर्णमदः पूर्णिमदं पूर्णात्पूर्णमुद्दच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
( बृह ० उप० ५ । १ । १ )

अर्थात् वह परम अक्षर सिचदानन्दघन परमात्मा पूर्ण है, यह जगत् (भी) पूर्ण है (क्योंकि) पूर्ण ब्रह्मसे (ही यह) पूर्णरूप जगत् निकलता है। यह पूर्ण जगत् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा-को लेकर (पूर्ण ब्रह्म परमात्मामे ही अनन्य भावसे स्थित रहनेके कारण) पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अविशिष्ट रह जाता है। तथा—

> सर्वे खिल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । ( छान्दो॰ उप॰ ३।१४।१)

अर्थात् 'यह सब ब्रह्म है क्योंिक उस ब्रह्मसे ही इस जगत्की उत्पित्त है, उसीमे इसकी स्थिति है और उसीमे इसका लय होता है। अतएव शान्त होकर उस ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये।' इत्यादि अनेक वचनोसे ईश्वर ही जगत्रूपमे प्रतीत होता है, यह बात सिद्ध होती है। पर्न्तु 'ईश्वरके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है' यह घारणा तत्त्वज्ञानके विना नहीं हो सकती। तथापि शान्ति-पूर्वक विचार करनेसे यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि इस जीव-का ईश्वरके साथ अनिर्दिष्ट कालसे एक अखण्ड सम्बन्ध चला आ

रहा है और उससे कोई भी जीव किसी प्रकार अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जीव ईश्वरका ही अंश है।

भगवान् कहते हैं-

ममैगंशों जीवलोंके जीवभूतः सनातनः।
(गीता १५।७)

अर्थात् इस देहमे जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। गो०तुल्सीदासजीने भी कहा है— ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखराशी॥

इसीलिये जीव अज्ञातरूपसे ईश्वरको मानता हुआ साधारणतः उसकी ओर आकर्पित भी होता है । जैसे सोया हुआ पुरुप जाप्रत्-अवस्थामे व्यवहृत वस्तु अथवा विशेष सम्बन्धवाले मनुष्यका नाम अज्ञानतः भी कभी-कभी बोल उठता है, इसी प्रकार ईश्वरकी सत्ता न माननेका अभिमान करनेवाला पुरुप भी जब विशेष आपित्तमे प्रस्त हो जाता है तो अनिच्छापूर्वक भी ईश्वरको पुकारने लगता है। एक नास्तिककी कहानी प्रसिद्ध है । एक बार वह जहाजमे बैठकर कहीं जा रहा था । उसी समय समुद्रमे एक भारी तफान आया और वह जहाज इबने लगा । तब तो उस नास्तिकके मुँहसे भी बरबस यह आवाज निकल पड़ी कि 'हे भगवन् ! इस विपत्तिसे बचाओ ।'

इस प्रकार सामान्यत' (इच्छा या अनिच्छासे) आस्तिक-नास्तिक सभी ईश्वरको माननेवाले ठहरेगे। परन्तु वस्तुतः विचार करके देखा जाय तो यथार्थरूपसे ईश्वरको माननेवाले बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि जो लोग 'ईश्वर है' ऐसा कहते है, वे भी अधिकां शमें सचमुच ईश्वरको माननेवाले नहीं ठहरते। ईश्वरके माननेवालेके प्रधान लक्षण है—पापाचरणसे निवृत्ति, सदाचरणमे प्रवृत्ति, ईश्वर-मे प्रेम, दुःख और हानिमे उद्देगग्रून्यता और अचल शानित । ये सत्र लक्षण अकैतवरूपसे उसीमे मिलेगे जो यथार्थतः ईश्वरको माननेवाला होगा । इस कसौटीपर प्रत्येक मनुष्य अपनी परीक्षा आप कर सकता है कि वह कहोतक ईश्वरका माननेवाला है ।

इस प्रकार निश्चय हो गया कि यद्य पि सामान्यतः सभी ईश्वर-को मानते है परन्तु विशेषरूपसे उसे माननेवाळोकी संख्या वहुत ही कम है। परन्तु विशेषरूपसे माननेवाळे ही विशेषरूपसे ईश्वरकी ओर आकर्षित होते है। ईश्वरका सामान्य ज्ञान जीवको सम्पूर्ण दुःखोसे मुक्त नहीं करता, उसका विशेष ज्ञान ही परम कल्याण-प्रद होता है। जैसे पारसके निकट रहनेपर और उसे पारस कहते रहनेपर भी जवतक उसके गुण, प्रभाव और उपयोगका ज्ञान नहीं होता तवतक मनुष्यकी दरिद्रता वनी ही रहती है; जैसे ही उसके गुण, प्रभाव और उपयोगका विशेष ज्ञान हुआ वैसे ही दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार परमात्माके विशेष ज्ञानसे दुःखोकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होती है।

ईश्वरके प्रधानतः दो भेद माने जाते है—निर्गुण और सगुण। निर्गुण खरूपको गुद्ध ब्रह्म, परमात्मा, केवल, चैतन्य आदि नामसे भी पुकारा जाता है। यह मायारहित और केवल है। श्रुति कहती है—

यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्ण-मचक्षुःश्रोत्रं तद्पाणिपादम् ।

ž

## नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं तद्भूतयोनिं परिपद्यन्ति धीराः॥

( मुण्डक० १।६)

अर्थात् जो न देखा जाता है, न पकडा जाता है, जिसके न गोत्र है, न वर्ण है, न नेत्र है, न श्रोत्र है, न हाथ है, न पॉव हैं; वह नित्य, विभु, सबमे व्यापक, बहुत स्क्ष्म और अव्यय है । ऐसे सब भूतोंके मृट कारणको धीर पुरुष देखते है । श्रीमद्भगवद्गीतामे भी कहा है—

> जेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्चुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासद्वच्यते॥

> > (१३ । १२)

अर्थात् जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा; वह आदिरहित परम ब्रह्म है, न उसे सत् ही कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है।

इत्यादि अनेक श्रुति-स्मृतियाँ निर्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन करती है; परन्तु 'इत्थंभ्त' रूपसे उसका वर्णन हो ही नहीं सकता । वेद उसका परिचय 'नेति-नेति' शब्दोसे कराता है, अथवा केवल 'अस्ति' (है ) इस शब्दसे उसका परिचय कराया जाता है—

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुपा। अस्तीति व्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते॥

(कठ०६।१२)

अर्थात् परमात्मा वाणीसे, मनसे अथवा नेत्रसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। वह परमात्मा केवळ 'अस्ति' अर्थात् 'है' इसके अतिरिक्त कैसे उपलब्ध होता है <sup>2</sup> इस प्रश्नका उत्तर इसके आगे-की श्रुति देती है—

> अस्तीत्येवोपलब्धस्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः। अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीद्ति॥ (कठ०६।१३)

अर्थात् 'वह है', इस रूपसे तथा तत्त्वखरूपसे उसको जानना चाहिये। जब 'वह है' इस प्रकार अनुभव कर लिया तो उसका तत्त्वखरूप स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः निर्गुण ब्रह्मका खरूप मन, वाणी आदि इन्द्रियोसे अतीत है, किसीकी सामर्थ्य नहीं कि उसे पकड सके। श्रुति कहती है—

# यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।

(तैत्ति० उप० २।४)

अर्थात् जहाँसे मन और वाणी उसको प्राप्त किये बिना ही छौट आते है। मला, अलौकिक वस्तुको पार्थिव वस्तुओंके द्वारा कोई कैसे जान सकता है <sup>2</sup>

परम व्रह्मके इस निर्गुण खरूपकी उपलब्धि होनेपर भी यह कथन नहीं बनता कि मुझे व्रह्मकी प्राप्ति हो गयी है । इसी वातको श्रुति स्पष्टरूपसे कहती है—

यदि मन्यसे सुवेदेति दश्चमेवापि नूनम्। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ सुमीमा रस्यमेव ते मन्ये विदितम्॥ (केन०२।१)

अर्थात् यदि त् समझता है कि मै उसको पूरा-पूरा जानता हूं तो निस्सन्देह त् ब्रह्मका खरूप अल्प ही जानता है। इसका खरूप जो त् जानता है और जो देवताओमे है ( वह भी अल्प है)। तब मैं समझता हूँ कि तुझे अपना जाना हुआ अभी विचारने योग्य है। इस श्रुतिमे ऋपि अपने तत्त्वनिष्ट शिप्यसे पूछता हैं कि क्या तुम्हे ब्रह्मज्ञान हो गया है शिप्य उत्तर देता है—

> नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥

> > (केन उप०२।२)

अर्थात् में यह नहीं मानता कि में ब्रह्मको पूर्णरूपेण जानता हूँ, न यहीं कि में उसे नहीं जानता, क्योंकि में उसे जानता हूँ। हममेरे जो कोई उस ब्रह्मको जानता है, वह मेरी इस वात-को जानता है कि में न तो उसे नहीं जानता और न जानता हूँ। ऐसे विलक्षण निर्गुण ब्रह्मके खरूपका वर्णन क्यों नहीं हो सकता। इसका कारण भी श्रुति वतलाती है—

न तत्र चक्षुर्गेच्छिति न वाग्गच्छिति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथैतद्मुशिष्याद्न्यदेव तिद्विदिताद्थो अविदिताद्धि। (केन उप०१।३)

अर्थात् न वहाँ नेत्र पहुँचते है, न वाणी पहुँचती है, न मन ही पहुँचता है। हम नहीं समझते, नहीं जानते कि कैसे उसका उपदेश किया जाय वह जाने हुए पे निराटा है और न जाने हुएसे भी निराटा है, यह हमने वड़ोसे सुना है जिन्होंने हमारे टिये इसका कथन किया है।

व्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान होनेपर ज्ञाता ज्ञेयसे मिन्न नहीं रहता, अर्थात् परिच्छिन ज्ञाताकी अलग सत्ता नहीं रहती, केवल एक सचिदानन्द परमात्मा ही रह जाता है। उस समय न ज्ञाता रह जाता है, न ज्ञेय और न ज्ञान, अर्थात् त्रिपुटो मिट जाती है। तत्र क्या रहता है हस प्रश्नका उत्तर देना किठन है, केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 'ज्ञेयमात्र रहता है' अथवा 'ज्ञातामात्र रहता है'—दोनोका भाव एक ही है। निर्गुण ब्रह्मके खरूपमे सजातीय, विजातीय अथवा खगत कोई भी भेद नहीं है। एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यके साथ, अथवा एक पद्मका दूसरे अपनी ही जातिके पद्मके साथ सजातीय भेद होता है। परमात्माके समान किसी दूसरे परमात्माके न होनेके कारण उसमें सजातीय भेद नहीं होता। दो विभिन्न जातिकी वस्तुओमे जो पारस्परिक भेद होता है, उसे विजातीय भेद कहते हैं; जैसे मनुष्य और वृक्ष दोनो विभिन्न जातिके हैं, अतः इनका पारस्परिक विजातीय भेद है। परमात्मामे यह भेद भी नहीं है, क्योंकि परमात्मासे भिन्न कुछ है ही नहीं—

# मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिद्क्ति धनञ्जय।

(गीता ७।७)

मनुष्यशरीरमे हाथ, पैर, सिर आदि तथा वृक्षमे मूल, डार्ला, पत्ते, फल, फूल आदि अनेक भेद होते हैं । अपने मीतर ही होने-वाले इस प्रकारके भेदको स्वगतभेद कहते हैं । परमात्माके अन्दर इस स्वगतभेदका भी अभाव है । इस प्रकार निर्गुण गुद्ध ब्रह्म तीनो प्रकारके भेदोसे रहित है ।

अव सगुण ब्रह्मका विचार किया जाता है । मायासहित ब्रह्मको सगुण ब्रह्म कहते है । क्योंकि सत्त्व, रज, तम तीनो गुण ही मायाके खरूप है । इसिल्ये सगुण (गुणविशिष्ट) ब्रह्म माया- युक्त ही माना जाता है । सगुण ब्रह्मके भी दो भेद है—सगुण निराकार और सगुण साकार । परमात्माके सर्वव्यापक मायासहित खरूपको सगुण निराकार कहते है । सृष्टिके आदिमे उसीके सङ्कल्पसे सृष्टिकार्य आरम्भ होता है । जैसे—

> मया ततिमदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना। मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेप्ववस्थितः॥ (गीता ९।४)

अर्थात् मुझ सिचदानन्दघन परमात्माके अन्यक्तरूपसे यह सव जगत् परिपूर्ण है और सव भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार-पर स्थित है, इसिटिये वास्तवमे मैं उनमें स्थित नहीं हूँ । श्रुति भी कहती है—

एको वशी सर्वभूतान्तरातमा

एकं रूपं वहुचा यः करोति।

तमात्मस्थं येऽनुपश्चिन्त घीरा
स्तेपां सुखं शाश्चतं नेतरेपाम्॥

(कठ उप० ६।१२)

अर्थात् 'सत्रको वशमे रखनेवाला, सत्र भूतोका अन्तरात्मा, वह एक जो एकरूप (प्रकृति) को अनेक प्रकारका बनाता है, उसको जो धीर पुरुप आत्मामे स्थित देखते है उन्हींको सदा सुखकी प्राप्ति होती है, अन्योको नहीं।' इस प्रकार जो परमात्मा अन्यक्त, सर्वन्यापक और इन्द्रियातीत है, जिसे 'अणोरणीयान्महतो महीयान्' (कठ उप०२।२०) अर्थात् सूक्ष्मसे भी सृक्ष्म और महान्से भी महान् कहा जाता है, तथा जिसमे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, वहीं परमात्मा सगुण-निराकारखरूप है। अब सगुण-साकारखरूपका विवेचन किया जाता है।

परमात्माका जो खरूप मायासहित है तथा इन्द्रियोंके गोचर होने योग्य आकारवान् है उसे सगुण-साकारखरूप कहते हैं। जैसे---

> शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनामं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णे शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयदृरं सर्वलोकैकनाथम्॥

अर्थात् जिसका शान्त खरूप है, जो शेपनागकी शय्यापर शयन किये हुए है, जिसकी नाभिमे कमल है, जो देवताओका भी ईश्वर है तथा सम्पूर्ण विश्वका आधार है, जो आकाशके समान व्याप्त है, नीले मेघके समान जिसका वर्ण है, जिसके सम्पूर्ण अंग अतिशय सुन्दर है, जिसे योगिजन ध्यानके द्वारा प्राप्त करते है, उस सम्पूर्ण लोकोके एकमात्र खामी, संसारके भयको दूर करनेवाले श्रीलक्ष्मीपति कमलनयन विष्णुभगवान्को मै प्रणाम करता हूं।

इस प्रकारके सगुण-साकार रूपके, सम्प्रदाय और मतभेदसे, अनेको नाम और रूप माने जाते हैं, जैसे ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश, दुर्गा आदि । भगवान्के इस रूपभेदका कारण भक्तोके भावोकी भिन्नता है । हिन्दू-सम्प्रदायमे भावकी ही प्रधानता है; इसिल्ये धातुमयी, पापाणमयी, मृन्मयी, दारुमयी और मनोमयी

आदि जितने प्रकारकी मृर्तिकी उपासना की जाती है, सबमें भाव-की ही प्रधानता होती है। धातु या पापाणकी पृजा नहीं होती। इसके वास्तविक रहस्यको न समझ सकनेके कारण कुछ छोग मिट्टी या पापाणकी मृर्तिकी पृजामे शंका करते हैं। परन्तु वे छोग यदि पृजा और स्तुतिके मन्त्रोके अर्थोपर ध्यान दे तो सहज ही ज्ञात हो जायगा कि उनमे कहीं भी पापाण, मिट्टी या धातुकी प्रशंसा नहीं होती। अनएव उपासक अपने हृदय (भाव) और वाणी (स्तवन) से जिसकी पृजा करता है वास्तवमे पृजा उसीकी होती है।

भगवान्के रूपकी सीमा वॉघ लेना और यह कहना कि भगवान्का केवल एकमात्र यही खरूप है, कदापि उचित नहीं । कुछ साम्प्रदायिक भाववाले लोग अपने इप्टेवके सिवा अन्य रूपोकी निन्दा भी कर देते है, पर ऐसा करना वालकवत् अज्ञता है । जो पुरुप अपने इप्टेव—भगवान्की प्रशंसा और दूसरेके भगवान्की निन्दा करते है वह वास्तवमे अपने ही इप्टदेवका तिरस्कार करते है । इस विपयकी एक आख्यायिका प्रसिद्ध है ।

एक पिताके दो पुत्र थे। उन्होंने अपने पिताके दोनो पैरो-की सेवा अलग-अलग बॉट रक्खी थी। एक दिन दोनो अपने-अपने हिस्सेके पैरकी सेवा कर रहे थे कि संयोगसे एक पैर दूसरे पैरसे जा लगा और उस पैरकी सेवा करनेवाले लड़केने दूसरे पैरमें एक घूँसा जमा दिया और कहा कि 'त् मेरे सेव्य पैरमे क्यो आ लगा ?' अपने सेव्य चरणको मार खाते देखकर दूसरे लड़केको भी क्रोध आ गया और उसने दूसरे पैरपर दो घूँसे जमा दिये । इस प्रकार परस्पर क्रोधित हो दोनो पुत्र अपने पिताके पैरोको पीटने छगे । उन मूर्खोंके यह नहीं समझमें आया कि इस प्रकार वे अपने पिताका अनिष्ट कर रहे हैं । पैरोमे चोट छगनेसे पिताने उनको रोका, तब दोनो पुत्रोने अपनी-अपनी शिकायत कह सुनायी । पिताने उनकी मूर्खतापर अफसोस करते हुए उन्हें बतछाया कि दोनो ही जिसे सेवा समझते थे वह वस्तुतः सेवा न थी, विक पारस्परिक हेषके द्वारा मूर्खतावश पिताका अनिष्ट किया गया था ।

इसी प्रकार जो लोग अपने इष्टकी उपासना करते तथा अन्य लोगोंके इष्टको तुच्छ मानकर उसका तिरस्कार करते हैं वे अपने ही इष्टका तिरस्कार करते हैं । हाँ, इष्टदेव चाहे जिस रूपमे हो उसकी उपासना ईश्वररूपमें ही करनी चाहिये; उसको सर्वेश्वर माननेमें कोई हानि नहीं हैं । परन्तु किसी देवकी निन्दा करनेका अधिकार किसीको नहीं हैं । ईश्वरमें विश्वास रखनेवाले तथा उसकी उपासना करनेवालेको नीचे लिखी बातोपर विशेष ध्यान रखना चाहिये ।

- १ ईश्वर एक से अधिक नहीं हो सकता।
- २ ईश्वर एकदेशीय नहीं होता ।
- ३ ईश्वर एकजातीय नहीं होता।
- ४ ईश्वर अल्पज्ञ नही होता।
- ५ ईश्वरकी सामर्थ्य परिमित नहीं होती ।

\*

- ६ ईश्वर पक्षपाती और खार्थी नहीं होता ।
- ७ ईश्वरसे अन्य कुछ भी तथा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है ।
- ८ ईश्वर किसी प्रकार पापाचरणका प्रेरक नहीं होता ।
- ९ ईश्वर सर्वोच्च है और महापापीका भी हितैपी है।
- १० ईश्वर एककालीन नहीं होता।
- ११ ईखर परम दयालु, सर्वेज्ञ और आनन्दरूप है।

सभी उपासकोको अपने-अपने इप्टमे इन ग्यारह भावोको अवस्य ही रखना चाहिये। जहाँ भावना अल्प होती है वहाँ लाभ भी अल्प होता है और जहाँ भावना महान् होती है वहाँ फल भी महान् होता है। यदि वस्तुतः कोई ईश्वरका यथार्थ रूप देखना चाहे तो बुद्धिवलसे उसको देखना या दिखाना नहीं हो सकता। उसे तो यथार्थतः वहीं जानता है जिसको वह प्रभु खयं जना देता है। गोखामी तुलसीदासजीने ठीक ही कहा है—

'सो जाने जेहि देहु जनाई।' तुम्हरी रूपा तुमहिं रघुनन्दन। जानत भक्त भक्त-उर-चन्दन॥ श्रुति भी कहती है—

यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः। (मुण्डक० ३।२।३)

वस्तुतः भगवान् क्या है, इसे तो खयं वही जानते है, या उनके सच्चे प्यारे भक्त उन्हींकी कृपासे कुछ जान सकते है। 'अन्यो-के कथन ठीक नहीं', यह नहीं कहा जा सकता, और 'ईश्वर इत्थम्भूत अर्थात् ऐसा ही हैं', यह भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ईश्वरका रहस्य अलैकिक है। प्रायः ईश्वरके विषयमे कहने-वाले अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार कुछ दूरतक कहते भी है, फिर भी उनका कहना अपूर्ण ही रह जाता है। इस बातको स्पष्ट करनेवाली हाथींके स्वरूपके सम्बन्धमे पैर, सूँड, पूँछ, कान, पीठ और दाँतको ही हाथी बतानेवाले छै अन्धोंकी लोकोक्ति प्रसिद्ध ही है।

अतः ईश्वरके जितने भी खरूप शास्त्रोमे वर्णित है तथा सचे भक्तोने खीकार किये है, उन सभीको सम्मानकी दृष्टिसे देखना चाहिये और अपनी प्रीति या रुचि जिस भाव (रूप या नाम) मे हो उसीकी ईश्वरभावनासे उपासना करनी चाहिये। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य वात यह है कि साधकको अपने इष्टमे किसी प्रकारकी अपूर्णता नहीं देखनी चाहिये, क्योंकि जहाँ अपूर्णता है वहाँ ईश्वरत्व नहीं है। साधकका भाव पूर्ण और सर्वीच होना चाहिये; फिर वह चाहे जिस नाम-रूपकी उपासना करे, वह सर्वेश्वर पूर्ण ईश्वरकी ही उपासना समझी जायगी। परन्तु यदि नाम-रूप अति मनोहर और श्रेष्ठ है, पर भाव श्रेष्ठ नहीं है तो वह उपासना सर्वेश्वर परमात्माको प्रणाम करके छेख समाप्त किया जाता है—

खं वायुमिंग्न सिंठिलं महीं च ज्योतींषि सर्वाणि दिशो द्भुमादीन्। सिरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः॥ (श्रीमद्भा०११।२।४१)

# श्रीकृष्णभाक्ति-रस-तत्म

#### -5-2ta-2-

अंसालिक्वतवामकुण्डलघरं मन्दोन्नतभूलतं किञ्चित्कञ्चितकोमलाघरपुटं साचिप्रसारेक्षणम्। आलोलाङ्किलपल्लवेर्सुरिलकामापूरयन्तं मुदा मूले कल्पतरोखिभङ्गलिलतं ध्यायेज्ञगन्मोहनम्॥ (कवि कर्णात्पलस)

जो कंषेतक लटकनेवाले मनोहर कुण्डल धारण किये है, जिनकी श्रूलता धनुपकी भाँति खिची हुई है, जिनके अधरपल्लव अति कोमल, सुन्दर और किञ्चित् कुञ्चित है (क्योंकि वे उनसे सुरली वजा रहे हैं), जिनके नेत्र वाँके और विशाल है और जो कल्पतरु (कदम्ब) के नीचे मनहरण त्रिभङ्गरूपसे खड़े आनन्दके साथ चञ्चल कोमल अँगुलियोको वंशीपर फिराते हुए उसे वजा रहे है, ऐसे जगन्मोहन, मनमोहन, श्यामसुन्दरका ध्यान करना चाहिये।

विपयारम्भसे पूर्व छेखके शीर्षक 'श्रीकृष्णभक्ति-रस' का भावार्थ पाठकोकी सेवामे रखना चाहता हूँ।

श्री=ऐश्वर्यवाचक, श्रीमती राधिका।

कृष्ण=(क) कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । विष्णुस्तद्भावयोगाच कृष्णो भवति शाश्वतः॥ (महा० उद्योग० ७० । ५) 'कृप्' धातुका अर्थ सत्ता है और 'ण' निर्वृति अर्थात् आनन्दका वाचक है, दोनोके योगसे 'कृष्ण' शब्द वनता है । अर्थात् जो सर्व कालमे, सर्व समयमे और सर्व देशमे नित्य आनन्दरूप हो, वहीं कृष्ण है ।

(ख) 'कृष्' शब्दका अर्थ आकर्पण भी होता है—

कर्षति आत्मसात्करोति आनन्दत्वेन परिणमयति मनो भक्तानामिति कृष्णः।

गौतमीयतन्त्रमे कहा गया है-

į

(ग) कृषराब्द्ध सत्तार्थी णश्चानन्द्सक्पकः। सुखक्षणे भवेदातमा भावानन्दमयस्ततः॥

'कृष्' शब्दका अर्थ सत्ता और 'ण' प्रत्ययका अर्थ आनन्द-स्रक्प । आत्मा सुखरूप और आनन्दमय है, इसिल्ये कृष्ण-शब्दका अर्थ आनन्दमय परब्रह्म है । ब्रह्माजी कहते है—

(घ) अहोभाग्यमहोभाग्यं नन्द्गोपव्रजौकसाम् । यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥ (श्रीमद्भा०१०।१४।३२)

नन्द आदि व्रजनिवासी गोपोके धन्य भाग्य है—महान् भाग्य है, क्योंकि परमानन्दस्ररूप पूर्ण सनातन ब्रह्म स्वयं उनके स्वजन है। भागवतमे अन्यत्र भी कहा है—

(ङ) गूढं परं व्रह्म मनुष्यलिङ्गम्।

साक्षात् परब्रह्म ही मनुजाकारमे गूढ़ होकर स्थित है।

माक्ति हर तरहसे ऐसे आनन्दस्वरूप प्रब्रह्म श्रीकृष्णका अथवा श्री अर्थात् राधिकाजी सहित श्रीकृष्णका सेवन करना। रस='रसो वै सः'। 'रसं होवायं छब्धानन्दी भवति ।' (नैति० २ । ७ )

श्रुति कहती है, भगवान् रसरूप अर्थात् प्रेमरूप ही है, उस प्रेम या रसको प्राप्त होकर जीव आनन्दी अर्थात् आनन्दमग्न होता है।

वास्तवमे श्रीकृष्णभिक्त अत्यन्त ही मधुर और आनन्द-प्रदायिनी है। इस भिक्तिसे ही भक्तभावन भगवान्के दर्शन होते हैं। जबतक उस जगन्मोहन मनमोहन स्यामसुन्दरकी वॉकी झॉकी नेत्रोंके सामने नहीं आती, तबतक यह जीव चाहे कहीं भी भटक छे, उसे वास्तविक सुख नहीं मिळ सकता। पर एक वार जो उस छवीळी छिविको निहार छेता है, वह तन-मनकी सारी सुधि भूळकर उन्मत्त हो उठता है—

सुनत न काहूकी कही, कहत न अपनी वात । 'नारायण' वा रूपमें मगन रहत दिन रात ॥ धरत कहूँ पग, परत कहूँ, सुरत नहीं इक ठौर । 'नारायण' प्रीतम विना दीखत निहं कछु और ॥ छतन तरे ठाढ़ौ कयहूँ, कयहूँ जमुनातीर । 'नारायण' नैनन वसी मूरति स्थामसरीर ॥

वास्तवमे प्रेमकी यह दशा वर्णनातीत है, यह ऐसा बाँका जाल है कि सांसारिक विपयरूप रसका प्रेमी भी यदि इसमें एक बार फँस जाता है तो वह भी सदाके लिये अपनेको खो देता है । पठान रसखानका हाल सभी जानते हैं । रसखानजीको हुए करीब पौने चार सौ वर्ष हो गये, वे विपयी थे और वैपयिक रूप-पर ही आसक्त हो अपना जीवन विता रहे थे। एक बार किसी कृष्णरूप-रिसक भक्तकी कृपासे उनकी विपयान्वेपिणी ऑखोके सामने सहसा

गोकुलिवहारी वनवारी मुरलीधारीकी मोहिनी छिब आ गयी । बस, फिर क्या था, उसी समय वे विषयको मुलाकर सदाके लिये नटखट नटवरपर न्योछावर हो गये । उन्होने पुकारकर कहा—

वा लकुटी अरु कामरियापै राज तिहूँ पुरको तजि डारौँ। आठहुँ सिद्धि नवौ निधिके सुख नंदकी गाय चराय बिसारौँ॥ रसखान कहै, इन आँखिनसों ब्रजके बन बाग तड़ाग निहारौं। कोटिकहू कलघौतके धाम करीलकी कुंजन ऊपर वारौं॥

पूज्यपाद खामी श्रीमधुसूदन सरखतीजी परम विद्वान् और निराकारके पुजारी थे। आप अत्यन्त विरक्त त्यागी थे, संसारको अनित्य, नाशवान् और जड़ माननेवाछे थे। नामरूपको कल्पित मानते थे और कहते थे कि सिचदानन्द ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक समय आप दैववशात् ब्रज गये और वहाँ उस नुकीछे नयनवाछे माखनप्रेमी मनचोरके रूपजाछमे फँसते ही सब कुछ भूळकर पुकार उठे—

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्कियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति॥ (श्रीमधुस्दनस्य)

सच है, उस नन्दनन्दन साकार ब्रह्मको देखकर निराकार ब्रह्मकी किसे याद रहती है  $^2$ 

चाहे त् जोग कर, भृकुटी मध्य ध्यान घर, चाहे नामरूपमिथ्या जानिकै निहारि ले। निर्गुण निरक्षन निराकार ज्योति व्यापि रही

ऐसो तत्त्वग्यान निज मनमें तू घारि ले ॥
'नारायण' अपनेको आप ही वखान करि,

मोते वह भिन्न नहीं, या विधि पुकारि ले ।
जौलों तोहि नंदको कुमार नाहिं दृष्टि परघो,

तौलों तू वैठि भले ब्रह्मकों विचारि ले ॥

विश्वमनमोहन व्रजवल्लभकी वॉकीऑको देखनेपर तो आसत्त होनेमे कहना ही क्या है। जगन्माता रुक्षिमणी देवीने तो क्यामसुन्दरवे रूपगुणोकी महिमा सुनकर ही अपनेको उनपर न्योद्यावर कर दिय था। शुकदेवजी लिखते है—

> श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्द्र श्रण्वतां ते निर्विद्य कर्णविवरहरतोऽङ्गतापम् । रूपं दशां दशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे॥

> > (श्रीमद्भा० १०। ५२। ३७

हे अच्युत ! हे त्रिभुवनसुन्दर ! जो कानोके द्वारा हृदयं प्रवेशकर सुननेवालोके समस्त अङ्गतापको शान्त कर देते हैं आपके वे सब गुण, और जो नेत्र रखनेवाले लोगोकी दृष्टिका परम् मुख्य लाभ या फल है उस आपके रूपकी प्रशंसा सुनकर मेरा चित्त आपपर ऐसा आसक्त हो गया है कि आज उसे लोक लजाका कोई भी बन्धन नहीं रोक सका !

का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप-विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम् । धीरा पति कुलवतीन वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोऽभिरामम्॥ (श्रीमद्वा० १०। ५२। ३८ हे मुकुन्द ! कुल, शील, रूप, विद्या, अवस्था, द्रव्य, सम्पत्ति और प्रभावमे अपने तुत्य आप ही है । हे नरश्रेष्ठ ! आप मनुष्योके मनको रमानेवाले है । हे पुरुपसिंह ! विवाहकाल उपस्थित होनेपर कौन कुलवती, गुणवती और बुद्धिमती रमणी आपको अपना खामी वनानेकी अभिलापा न करेगी 2

वृन्दावनविहारी श्रीश्यामसुन्दर गोपिकाओके प्रेमकी पुञ्जीकृत मूर्ति थे, यादवोके समस्त सौभाग्यके मूर्तिमान् खरूप थे, श्रुतियोके सार ब्रह्मरूप गुप्त धनके भण्डार थे और निराकार गुद्ध ब्रह्म ही श्याम-साकाररूपमे आविर्भूत हुए थे। कहा है—

> पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तीभूतं भागधेयं यदूनाम् । पक्षीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां इयामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम् ॥

> > (राघवचैतन्य श्रीचरणानाम्)

अखिलभुवनपति भगवान् स्यामसुन्दरकी भक्ति लोग विविध भावसे करते है। भक्तिके अनेक भेद भी है। यहाँ उन्हींका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है।

> साधनमित्त-यह नौ प्रकारकी है-अवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद्सेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥

(श्रीमद्भा० ७।५।२३)

किसी-किसीके मतसे यह नवधा भक्ति 'मुख्या' और 'गौणी' भेदसे दो प्रकारकी होती है।

(क) मुख्या मिक्त स्थामसुन्दरकी मिक्त केवल स्थामसुन्दरके प्रेमके लिये ही हो, उसमें अन्य कोई भी अभिलापा न हो, जैसे भक्त प्रह्लादकी यी । प्रह्लादजी भगवान्को छोडकर और कुछ भी नहीं चाहते थे । जब प्रह्लादको बचानेके छिये भगवान्ने नृसिंहरूपमे प्रकट होकर हिरण्यकशिपुको मारा और प्रह्लादसे वर मॉगनेको कहा, तब प्रह्लादने कहा—

> मा मां प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरैः। तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुश्चस्त्वामुपाश्चितः॥ (श्रीमद्भा०७।१०।२)

हे प्रभो ! मैं तो जन्मसे ही (विपयोमे ) आसक्त हूँ, अव वरका छोभ दिखाकर आप मुझे न छ्टचाइये। चाहके डरसे डरकर ही तो मैंने निर्विण्ण होकर मुमुक्षुरूपमे आपका आश्रय छिया है।

> यस्त आशिप आशास्ते न सभृत्यः स वै वणिक्। (शीमङ्गा० ७। १०।४)

हे प्रभो ! जो आपसे वर चाहता है वह दास नहीं, वह तो व्यापारी है । क्या आप मेरी परीक्षा करते है <sup>2</sup> इस भावसे की जानेवाली भक्तिको मुख्या कहते है ।

(ख) गौणी भाक्ति—जिसमे स्यामसुन्दरको सेवा किसी अन्य उद्देश्यसे की जाती है अर्थात् जहाँ साध्य कोई छौकिक या पार-छौकिक पदार्थ हो और उसकी प्राप्तिके छिये भक्ति साधनरूपसे की जाती हो ।

इस प्रकारको भक्तिके साधकोमें रावण, हिरण्यकशिपु आदि अनेक असुरोके उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिन्होने भोग-छाल्सासे प्रेरित होकर भगवान्से वल-वीर्य, धन-धान्य और आयु आदिके लिये वरदान माँगा था। इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो भोगप्राप्ति या रोग-संकटादिकी निवृत्तिके लिये भगवान्को भजते थे । ध्रुव, गजराज आदि इसी श्रेणीमें हैं ।

किसी-किसीके मतसे भक्तिके दो भेद है—'वैधी' और 'रागात्मिका'।

वैधी—जो शास्त्रके आज्ञानुसार विधिसहित की जाती है वह वैधी कहलाती है, इसके भी दो प्रकार है—

(१) सकाम माक्ति किसी भी कामनाको छेकर विधिपूर्वक की जानेवाछी भक्ति । जैसे भक्त ध्रुवने आरम्भमे पद्मपछाशछोचन भगवान्की भक्ति राज्यकी इच्छासे की थी । पहछे ध्रुवकी माताने ही उसे इस भक्तिकी शिक्षा दी थी, तदनन्तर महर्षि, नारदजीने इन्हे भक्तिके साधन वतछाये थे । गौणी भक्ति और सकाम वैधी भक्ति वहुत अंशमे मिछती-जुछती-सी है, भेद इतना ही है कि 'गौणभक्ति' मे विषयासक्ति इतनी प्रवछ होती है कि साधनरूप भगवान्को पानेपर भी साध्यरूप विषयोक्ती ही उत्कण्ठा वनी रहती है, पर 'सकाम भक्ति' मे साधनरूप भगवान्के दर्शन प्राप्त होते ही विषयेच्छाका विनाश होकर केवछ भगवान्मे प्रेम हो जाता है। जैसे ध्रुवने कहा है—

स्थानाभिलाषी तपसि स्थितोऽहं
त्वां प्राप्तवान्देवमुनीन्द्रगुह्यम्।
काचं विचिन्वन्नपि दिन्यरत्नं
स्वामिन् कृताथोऽसि वरं न याचे॥

हे खामिन् ! मैने तो राज्य पानेकी अभिलाषासे ही आपके लिये तप किया था, परन्तु मुझे तो अब. उसकी (आप सचिदा- नन्दकी ) प्राप्ति हो गयी, जो देवता, मुनि और योगियोको भी दुर्लभ हैं । काँच ढूँढनेवालेको यदि दिव्य रत्न मिल जाय तो फिर वह काँचकी चाह क्यो करेगा ? अतएव हे नाथ ! अत्र मुझे कोई भी वर नहीं चाहिये । मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया ।

(२) निष्कामभक्ति—जो केवल कर्तन्यवुद्धिसे शास्त्रविविके अनुसार की जाती हो—जैसे राजा अम्बरीप करते थे। दुर्वासा मुनिद्वारा प्रेरित प्रज्वलित प्रलयकारी कृत्याको देखकर भी अम्बरीपजी न तो जरा भी विचलित हुए और न भगवान्से रक्षा करनेके लिये उन्होंने प्रार्थना ही की। अम्बरीपजीके सम्बन्धमें भगवान् ख्यं कहते है—

सत्सेचया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुप्रयम्। नेच्छिनत सेचया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालचिद्गुतम्॥ (श्रीमद्भा०९।४।६७)

ऐसे मेरे भक्त मेरी सेवामे ही तृप्त है; वे और कुछ भी नहीं चाहते, यहाँतक कि सेवासे मिलनेवाली सालोक्यादि चार प्रकारकी मुक्तिभी उन्हें नहीं चाहिये। फिर अन्य नाशवान् पदार्थोंकी तो बात ही क्या है <sup>2</sup>

रागात्मिका—नन्दनन्दनके प्रित अहैतुक अनुरागजनित भक्तिको रागात्मिका कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—

- (१) रूप-गुणजन्य (२) सम्बन्धजन्य और (३) खाभाविक।
- ?-रूप-गुणजन्य-मुरलीमनोहरके रूप-गुणोको सुन या देखकर स्यामसुन्दरमे जो अनुराण होता है, उसे रूप-गुणजन्य

अनुरागभक्ति कहते है—जैसे रुक्मिणीजीकी भक्ति थी ( इसका वर्णन ऊपर हो चुका है ) I एक कविका कथन है—

माथेपै मुकुट देखि, चंद्रिका-चटक देखि,
छिवकी छटक देखि रूपरस पीजिये।
छोचन विसाछ देखि, गरे गुंजमाछ देखि,
अधर रसाछ देखि चित्त चाव कीजिये॥
कुंडल हलनि देखि, अलक वलनि देखि,
पलक चलनि देखि सरवस दीजिये।
पीतंवरकी छोर देखि, मुरलीकी घोर देखि
साँवरेकी ओर देखि, देखिवोई कीजिये॥
ऐसे रूपरसिक अनेक मक्त हुए है।

? सम्बन्धजन्य—श्रीकृष्ण हमारे पुत्र है, सखा है, भ्राता हैं, खामी है इत्यादि सम्बन्धहेतुसे जो स्यामसुन्दरमे अनुराग होता है। व्रजके गोप, नन्द, यशोदा, अर्जुन आदिका अनुराग इसी श्रेणीका था। जिस समय श्रीकृष्ण कालीदहमे कूद पड़े और कालियनाग उस सुकुमार दर्शनीय धनस्यामके सॉवरे शरीरमे लिपट गया, उस समय गोपगणोंकी और नन्द-यशोदाकी बड़ी ही दयनीय दशा हो गयी। श्रीशुकदेवजी उनकी दशाका वर्णन करते हुए कहते है—

तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट-मालोक्य तिव्यस्तवाः पशुपा भृशार्ताः । कृष्णेऽपितात्मसुहृद्र्थकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूद्वियो निपेतुः ॥ ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां
तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः।
तास्ता व्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन्
कृष्णाननेऽपिंतहशो मृतकप्रतीकाः॥
कृष्णप्राणान्निर्विशतो नन्दादीन् वीक्ष्य तं हृदम्।
प्रत्यषेधत्स भगवत्रामः कृष्णानुभाववित्॥

(श्रीमद्भा० १०। १६। १०, २१, २२)

गोपगणोको सबसे बढ़कर प्रिय श्रीकृष्ण ही थे। उन्होने अपना शरीर, अपने सगे-सम्बन्धी, अपने सब प्रयोजन, स्त्री और अभिलापाएँ आदि सबको श्रीकृष्णार्पण कर दिया था। वे प्यारे श्रीकृष्णको उसके शरीरमे सर्पके लिपटे होनेके कारण निश्चेष्ट देखकर अत्यन्त कातर हो गये एवं दुःख, पश्चात्ताप तथा भयसे संज्ञाशून्य होकर पृथिवीपर गिर पड़े । माता यशोदा प्रिय पुत्रको इस दशामे देखकर अत्यन्त कातर हो दीन खरसे विलाप करती हुई पुत्रके पास जानेको खयं कुण्डके अन्दर घुसने लगी; किन्तु गोपियोने, जिनको यशोदाके समान ही व्यथा थी, --रोती हुई यशोदाको रोक लिया और श्रोकृष्णकी लीला-कया कहती तथा आँसू वहाती हुई मृतकके समान श्रीकृष्णकी ही ओर निहारने लगी। श्रीकृष्ण ही जिनके प्राण है, वे नन्द आदि सब गोप शोक-से विह्नल हो जव कुण्डमें कूदनेको तैयार हो गये, तव श्रीकृण्यका प्रभाव जाननेवाले वलभद्रजीने उनको रोका ।

३ स्वाभाविक—विना ही किसी हेतु या किसी स्वार्थके

वृन्दावनविहारीमे अनुराग होना । ऐसा अनुराग कुछ व्रजबालाओ-का तथा श्रीमती राधिकाका था । व्रजबालाएँ कहनी है—

कोऊ कहो जुलटा, कुलीन अकुलीन कहो,
कोऊ कहो रंकिनी, कलंकिनी, कुनारी हो।
कैसी नरलोक, बरलोक, लोक लोकनमें,
लीनी मैं अलीक लोक-लोकनित न्यारी हो।।
तन जाहु, धन जाहु, देव गुरुजन जाहु,
जीव किन जाहु, टेक टरत न टारी हों।
बंदावनवारी गिरधारीकी मुकुटवारी,
पीतपटवारी वाही मूरतिपै वारी हों॥
भिक्ते उपर्युक्त भेदोके अतिरिक्त दो भेद और माने जाते

भक्तिके उपर्युक्त भेदोके अतिरिक्त दो भेद और माने जाते है--- 'मदर्थ' और 'तदर्थ'।

मदर्थ भक्ति—जो अपने सुखके लिये की जाती है। यह सुख सांसारिक भोग-सुखसे लेकर परमानन्द मोक्ष-सुखतक माना गया है। गौणी और सकाम भक्ति इसीके अन्तर्गत आ जाती है—श्रीकृष्णका भजन तो अपनी विपन्न अवस्था दूर करनेके लिये किया जाता है, पर श्रीकृष्णमे अनुराग भी है—जैसे द्रौपदीका था। कोई श्रीकृष्णदर्शनार्थ उन्हे भजता है, क्योंकि श्रीकृष्णके दर्शनसे उसके नेत्रोंको बडा सुख मिलता है। कहा है—

निहं विसरत सिख स्यामकी सुरितयाँ। हँसन, दसन द्युति, दामिनिद्मकन चंद् वदनसों अति मृदु वितयाँ॥ ३

No. of the last

٠Ĭ

कुँडल झलक लिख लगे न पलक, नक-वेसरकी हलन, चलन गजगतियाँ। 'नारायण' जब निरखँ लालकाँ सफल नयन सीतल है लियाँ॥

कोई भक्त श्रीकृष्णको अपने कन्याणके छिये भजते हैं। इस प्रकार निज सुखार्थ की जानेवाछी सभी भक्ति 'मदर्थ' है।

तदर्थ भकि—जिसमे अपने सुग्वर्का चाह बिल्कुल न हो, केवल प्रियतमके सुखर्का चाह हो। 'तत्सुखसुखित्वम्'—प्यारेक सुखमे ही सुग्वी हो। प्यारेको होनेवाला जरा-सा छे मा असच हो। ऐसे भक्तके हृदयमें अपने लिये लेक-परलोककी चिन्ता स्वप्तमें भी नहीं होती। वह प्रतिक्षण केवल यहीं चाहता है कि कैसे प्यारेकी इच्छा पूर्ण हो। अपना शरीर, मन, धन, प्राण आदिके मिट्टीमें मिलनेसे भी यदि प्यारेको कुछ भी आनन्द हो तो इसीमें उसे परमानन्द होता है—श्रीमती राधिका आदि गोपिकाओं तथा कुछ अन्य भक्तोंका यही भाव था। भक्त कहते हैं—

कदम-कुंज हैहों कवे श्रीवृंदावन माँहि। 'छिलतिकसोरी' छाड़िले विहरेंगे तिहि छाँहि॥ सुमनवादिका विपिनमें हैहों कव में फूछ। कोमछ कर दोउ भावते घरिहें वीनि दुक्छ॥ कव हाँ सेवाकुंजमें हैहों स्थाम तमाछ। छितका कर गहि विरमिहें छिलत छड़ेती छाछ॥ मिछिहै कव अँग छार है श्रीवन बीथिन धृरि। परिहै पद्पंकज जुगुछ मेरे जीवनम्रि

इनके अतिरिक्त एक भक्ति और है जिसको शुद्धा, अहैतुकी, परा या उत्तमा भक्ति कहते है । यह भक्ति किसी भी हेतुको लेकर नहीं होती । इसीसे इसका खरूप भी अनिर्वचनीय है । पूज्यपाद श्रीरूपगोखामीजी इसी उत्तमा भक्तिका खरूप वतलाते है-

## अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा॥

एक श्यामसुन्दरके अतिरिक्त अन्य समस्त सांसारिक एवं पारलोकिक विपयोकी अभिलापासे शून्य होकर, ज्ञानकर्मादिसे अनावृत रह, श्रीकृष्णके अनुकूल उनकी सेवा करना उत्तमा भक्ति है। मतलब यह कि श्रीकृष्णको छोडकर संसारके सारे भोगपदार्थ और मोक्षपर्यन्त सभी कुछ अन्य है; अथवा एक स्यामसुन्दर ही अपने निज जन है, और सभी दूसरे है। 'तुम विनु, श्रीकृष्णदेव! और कौन मेरो' इस भावसे श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसीकी अभिलापा नहीं रक्खे, ज्ञान और कर्म आदिके लक्ष्यसे रहित या ज्ञान और कर्मके अभिमानसे रहित श्रीकृष्णके अनुकूछ सेवाको ही एकमात्र परम ध्येय समझे । ऐसे भक्तोको जो कुछ भी कर्तव्य आकर प्राप्त होते है, निस्सन्देह वे सभी उनके प्रभुकी इच्छानुसार होते है। इसिंछये वे प्रत्येक व्यवहारको ही अनुकूल समझते हैं। प्रियतम प्रभुका निरन्तर स्मरण करते हुए ही वे सब व्यवहार करते है । वे आधे निमेपके लिये भी अपने प्यारेका विस्मरण नहीं होने देते।

> त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ-स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविंमृग्यात्।

### न चलति भगवत्पदारविन्दाः स्रवनिमिपार्धमपि यः स वैष्णवात्रग्रः ॥ (श्रीमका० ११ । २ । ५३)

तीनो छोकके समस्त ऐश्वर्यके छिये भी उन देवदुर्छभ भगवचरणकमछोको जो आवे निमेपके छिये भी नहीं त्याग सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवद्गक्त है।

श्रीकृष्णगतप्राण भक्तका कहना है-

तोक पहिरावी, पाँच वेड़ी हैं भरावी, गाढ़े

वंधन वँधावी, औं खिंचावी काची खाल साँ। विप ले पिलावी, तापे मृठ भी चलावी,

मँझधारमें डुवावो, वाँघि पाथर कमाल साँ॥ विच्छू है विद्यावो, तापै मोहि है सुलावो, फेरि

आग भी लगाचो, वाँघ कापड़ दुसाल सों। गिरिते गिराचो, काले नागते इसाचो, हा, हा,

प्रोति ना छुड़ाचो गिरधारी नन्दलाल साँ॥ अहेतुकी मक्तिम केवल श्रीकृष्णके प्रति स्वामाविक ही एक अलेकिक आकर्षण रहता है। वह न रूपजन्य है, न गुणजन्य है, न सम्बन्धजन्य है, न ऐश्वर्यजन्य है और न मोक्षके लिये ही है; फिर क्ये। है 2 इसका भी कोई उत्तर नहीं है। इसीलिये वह 'अनिर्वचनीय' है। नारदसूत्रमे कहा है—

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्षमानमविचिछन्नं स्क्मतरमनुभवरूपम्॥५४॥

'यह प्रेम गुणरहित, कामनारहित, प्रतिक्षण वढनेवाला, अविच्छित्र, अत्यन्त सृक्ष्म और अनुभवरूप है।' तत्राप्य तदेवावलोक्यति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिन्तयति ॥ ५५

'इसको प्राप्त होकर मनुष्य केवल श्रीकृष्णको देखता है— कृष्णको ही सुनता है, कृष्ण ही बोलता है, और कृष्णका ही चिन्तन करता है।'

जित देखों तित स्याममई है!

स्याम कुंज बन, जमुना स्यामा, स्याम गगन घनघटा छई है। सव रंगनमें स्याम भरो है, छोग कहत यह बात नई है। हो वौरी, कै छोगन ही की स्याम पुतिरया वद्छ गई है। चंद्रसार रविसार स्याम है, मृगमद सार कामविजई है। नीछकंठको कंठ स्याम है, मनहुँ स्यामता वेछ वई है। स्रुतिको अक्षर स्याम देखियत, दीपसिखा-पद स्यामतई है। नर-देवनकी कौन कथा है, अछख ब्रह्म छिब स्याममई है।

जबतक हृदयमें भोग या मोक्षकी स्पृहा रहती है, तबतक यथार्थ भक्ति नहीं प्राप्त होती । इस कथनसे कोई यह न समझे कि भगवान्से किसी प्रकारसे कुछ चाहना पाप या दोप है । मैं ऐसा नहीं कहता । भगवान् तो अपने सर्वस्व है, उनसे कुछ भी मॉगना या चाहना दोपकी बात नहीं है; पर न चाहना सर्वोत्तम है । भगवान्से मोक्ष मॉगनेवाले भक्त तो सर्वथा वन्दनीय है । परन्तु वात यह है कि—

यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा विलुठति चरणाग्रे मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः। जिस भक्तकी श्रीस्यामसन्दरके चरणोमे परमानन्दरूपा भक्ति

ķ

है. मोक्षसाम्राज्यश्री तो उसके चरणोमे छोटती रहती है। श सहतुकी भक्तिसे भी अहैतुकी भक्ति हो जाती है। गोसाईजी महाराजने कहा है—

जग जाचिश्र कोउ न, जाचिश्र जो, जिल्लं जाचिश्र जानिक जानिहरे। जेहि जाचत जाचकता जिर जाह, जो जारित जोर जहानिह रे॥ गति देखु विचारि विभीपनकी, श्रुक्त शानु हिए हनुमानिह रे। तुलसी शजु दारिद दोप द्वानल, संकट कोटि कृपानिह रे॥

अतएव किसी प्रकारकी मक्ति भी उपेक्षा तथा निन्टाके योग्य नहीं, प्रत्युत सभी वन्दनीय है । भक्ति उत्पन्न होनेका क्रम शास्त्रमें इस प्रकार वतलाया गया है—

> आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनिक्रया। ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्टा रुचिस्ततः। अथासिकस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदश्चति॥

( श्रीरूपगोस्वामिनः )

प्रथम श्रद्धा, फिर सत्संग, तदनन्तर मजन, भजनसे दोपोकी निवृत्ति, पश्चात् निष्ठा अर्थात् चित्तकी एकाप्रता-ध्यानादि, अनन्तर भगवान्के नामरूप-छोटामे रुचि, फिर प्रीति, तत्पश्चात् भाव और इसके अनन्तर प्रेमका उदय होता है। प्रेमी भक्तजनोने भिक्तके विविध भेद वतटाये है और उसके अङ्ग-

<sup>\*</sup> जो भक्त भगवत्त्रेममें तहान हो जाता हे, अपना सर्वस्व, लोक-परलोक, इच्छा-वासना, कर्म-धर्म, सभी जुछ त्रियतम परमात्माके चरणों में न्योछावर कर उसकी ठीलाका यन्त्र, उसका अनुगत सेवक वन जाता है, उसके सारे वन्धन दूट जाते हे, अतएव उसका मोक्ष तो स्वयसिद्ध है। उसके एक वन्धन जवस्य रहता है, वह है मोक्षाधार परमात्माका प्रेम-वन्धन, उसको वह छोडना चाहता नहीं। —सम्पादक

उपाङ्गरूपमे भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायीभाव, सञ्चारीभाव, उदीपन, आलम्बन इत्यादि अनेक प्रकार है। विस्तारभयसे उन सबका स्पष्टीकरण नहीं किया जाता।

साधनभक्ति करते-करते जबतक हृदयमे दिव्य प्रेमरसकी उत्पत्ति न हो तबतक वह साधन विशेष उच्च कोटिका नहीं समझा जाता । प्रेम-रस ही साधनभक्तिका फल है, क्योंकि प्रेमसे ही प्रियतमकी प्राप्ति होती है ।

## कृष्णभिक्तरसभाविता मितः क्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते । तस्य मूल्यमिप लौल्यमेकलं जन्मकोटिसुकृतैन लभ्यते ॥

'श्रीकृष्णभिक्तिसे सनी हुई बुद्धि कहीं मिल जाय तो उसे तुरन्त खरीद ही लेना चाहिये। ऐसी मितका मृल्य केवल श्रीनन्द-नन्दनके पानेकी तीव्र लालसा ही है, इस लालसाको छोड़कर करोडो जन्मोके पुण्यसे भी वह नहीं मिल सकती।'

इस कृष्णप्रेम-रसकी अनुभूति हो जानेपर यह जीव संसारमें बर्तता हुआ भी विषयरसमें आसक्त नहीं होता । वह श्रीकृष्ण-प्रेममें विभोर हुआ ही सब कुछ करता है ।

> 'नारायण' जाको हियो बिंध्यो स्याम हम बान। जगके भावें जीवतो, है वह मृतक समान॥

ऐसे भगवत्प्रसादप्राप्त कृष्णप्रेमी भक्तका विपयव्यवहार भी आसक्तिशून्य हुआ करता है। गीतामे कहा गया है—

> रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् । आत्मवक्ष्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

> > (गीता २।६४)

अन्तःकरण वदामे किया हुआ पुरुष राग-द्रेपरहित, वदामें की हुई इन्द्रियोद्वारा विषयोको भोगता हुआ भी भगवत्कृपास्त्प प्रसादको प्राप्त करता है ।

विषयंका सेवन करते-करते जैसे उनमे मनुष्यक्षी रित उत्पन्न हो जाती है—'ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गरतपृष्णायते' (गीता २।६२) और उसे रसाखाद आने लगता है, जिससे वह उन्हींम अपने आपको खो देता है, वैसे ही मिक्तिके पुजारीको साधनमिक्त करते-करते जब उसमें रसाखाद आने लगता है, तब वह भी विषयरससे विलक्षण एक अननुभूतपूर्व आनन्दका अनुभव करता है, और अन्तम उसमे अपने आपको सर्वथा विलीन कर देता है। मिक्तरस ही साक्षात् प्रेम या भगवानका स्वरूप है, इसके उदयसे स्थाम-सुन्दरमें अकतव प्रेम हो जाता है।

उपर्युक्त भक्तिरसको भक्तोन पाँच भदोमे विभक्त किया है— शान्त, दास्य, सख्य, वात्सत्य और माध्य । ये सभी रस विलक्षण और अद्भुत है । वास्तवमे किसी भी रसका वर्णन लेखनी या वाणी नहीं कर सकती । भगवत्कृपासे भगवज्ञन उनका अनुभव ही करते है । मेरे-जैसे मनुष्यद्वारा ऐसे भक्तिरसके वर्णनका प्रयास तो वालक-के चन्द्रस्पर्शकी चेष्टावत् हास्यास्पद ही है; परन्तु यह प्रयत्न केवल चित्तविनोदार्थ ही है, अत्तुव पाठकगण इस धृष्टताको क्षमा करेंगे ।

#### शान्तरस

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥

(गीता ६।३०)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते है—जो मुझको सर्वत्र देखता है, और सव जगत्को मुझमे देखता है, उसके छिये मै कभी अदृश्य नर्हा होता और वह भक्त मुझसे कभी अदृश्य नर्हा होता । अर्थात् मैसदा उस भक्तको देखता हूं, और वह सदा मुझे देखता रहता है ।

साधन करते-करते साधक अहंता-ममताको विनष्ट कर सर्वत्र केवल एक परमात्माकी सत्ताका ही अनुभव करता है। उसकी समस्त भोग-वासनाएँ भलीभाँति शान्त हो जाती है। जब प्रबल वायुके कारण नदियोमे भयङ्कर तरङ्गे उठने लगती है, तब उनके स्वरूपको अशान्त कहा जाता है। और जब वायुके न रहनेसे लहरे स्थिर हो जाती है, तब उनके स्वरूपको शान्त कहते है। वैसे ही इस शान्तरसमे भोगवासनारूप वायुके नाश हो जानेके कारण प्रमथनशील चन्नल इन्दियोकी दुर्दमनीय वृत्तियोकी तरङ्गे निवृत्त होकर अशान्त अन्तःकरण शान्त हो जाता है और वह केवल एक आनन्दकन्द वृन्दावनविहारीके शान्तस्वरूपमे मग्न रहता है। इसी स्थितिमे मक्त अनन्त, अचल, परम, नित्य, अविकारी, अविनाशी, शाश्वत, शान्तरसको प्राप्त होता है।गीतामे कहा है—

> सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिप्राद्यमतोन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥ यं लब्ध्वा चावरं लाभं यन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥

> > (गीता ६। २१-२२)

'इन्द्रियोसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा प्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामे अनुभव करता है और जिस अवस्थामे स्थित हुआ यह योगी मगवत्स्वरूपसे चळायमान नहीं होता, जिस शान्त परमानन्दरूप ळाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी ळाम नहीं मानता और शान्त आनन्दमें स्थित हुआ वडे भारी दुःखसे भी कभी चळायमान नहीं होता ।' वास्तवमें यहीं शान्तरस हैं। भक्तिशास्त्रोमें शान्तरसका स्रक्ष इस प्रकार दिखाया है—

# वक्ष्यमाणैविभावाद्यैः शमिनां खाद्यतां गतः। स्थायिशान्तरतिर्घीरैः शान्तमक्तिरसः स्मृतः॥

'आगे वर्णित होनेवाले विभावादिद्वारा दामतासम्पन्न भक्तोके हृदयमे जो स्थायी शान्तरसका आखादन होता है, उसे शान्तमक्ति-रस कहते है।' जिसमे और जिसके द्वारा प्रेम विभावित हो अर्थात् आखाद्य-रूपसे प्रकाशित हो, वह विभाव कहलाता है। इस विभावके दो भेद है— आलम्बन-विभाव और उद्दीपन-विभाव। जिसमे प्रीति विभावित हो, वह आलम्बन-विभाव है। यह आलम्बन-विभाव भी दो प्रकारका होता है—(१) विपयालम्बन और (२) आश्रयालम्बन।

प्रीति जिसके उद्देश्य हो उसका नाम 'विषयालम्बन' और प्रीति जिसके आधार हो वह 'आश्रयालम्बन' है । जैसे श्रीकृष्ण-प्रेममे श्रीकृष्ण भगवान् विषयालम्बन है और श्रीकृष्णभक्तगण ही आश्रयालम्बन हैं । जिसके द्वारा प्रीति-उद्दोपन हो उसका नाम उद्दीपन-विभाव है, जैसे श्रीकृष्णके आभूपणादि, वस्नादि श्रीकृष्णका स्मरण कराते हैं । ( तृत्यादि भी भावको उद्दीपित करते हैं, इनको अनुभाव कहा गया है )। भित्तरसमे वर्णित भाव सब स्थायी होते हैं । साधनमित्तमे भाव स्थायी नहीं माने जाते । शान्त

भक्ति-रसके उपासक सनकादि, कपिछ मुनि, दत्तात्रेय आदि माने जाते है । भीष्मिपतामह भी शान्तरसके उपासक थे । श्रीकृष्ण- प्रेमी होते हुए भी वे श्रीकृष्णकी अनन्त, अखण्ड, असीम, अविनाशी, शान्त-त्रह्मरूपसे ही उपासना करते थे । भीष्मजीने महाभारतके युद्धमे अपने पैने बाणोसे भगवान्का कवच तोड़ दिया था और उनके शरीरसे रुविरकी धाराएँ वहा दी थी, तो भी वे उन्हीं श्रीकृष्णके अनन्य भक्त है और उन्हींका ध्यान करते हैं—

तिममहमजं शरीरभाजां
हृदि हृदि चिष्ठितमात्मक हिपतानाम् ।
प्रतिहशमिव नैक घार्क मेकं
समधिगतोऽस्मि विधृतभेदमोहः॥
(श्रीमङ्गा०१।९।४२)

'जन्म-कर्मरहित और अपनेहींसे उत्पन्न किये प्राणियोंके हृदयमें जो एक होकर भी अनेकपात्रपतित प्रतित्रिम्बद्वारा अनेकधा प्रतीत सूर्यकी भॉति अनेकरूप प्रतीत होता है, उस ईश्वरको भेददृष्टि और मोहसे शून्य चित्तद्वारा मै प्राप्त हुआ हूं।'

व्रह्मसंहितामे कहा है-

प्रेमाञ्जनच्छुरितमक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृद्येऽपि विलोकयन्ति । यं इयामसुन्दरमचिन्त्यगुणप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥

'प्रेमरूपी अञ्चन जिन भक्तिरूपी नेत्रोमे लगा हुआ है, उन नेत्रोसे भक्तजन सदा अपने हृदयमे भगवान्के दर्शन करते है। उन अचिन्त्य गुणोके प्रकाशक आदिपुरुप गं।विन्द स्थामसुन्दरको मै भजता हूँ।

जगत्मे काई दूसरोपर प्रभुता करके आनन्दानुभव करता है तो बोई आश्रित रहकर ही आनन्दका अनुभव करता है; कोई पुत्रकी प्राप्तिसे पिता बनकर आनन्दका अनुभव करता है तो किसीको पुत्र बननेमे ही आनन्द आता है, कोई स्त्रीके प्राप्त होनेमें आनन्द मानता है तो कोई स्त्रीरूपमे ही आनन्दको प्राप्त है; कोई चक्चळ, अस्थिर, अज्ञान्त रहनेमे अपनेको सुखी मानता है तो कोई ज्ञान्त, स्थिर रहनेमे ही सुखका अनुभव करता है; कोई सख्य-प्रेममे आनन्द मानता है तो कोई मित्रद्रोहमे ही प्रसन्त होता है। इस प्रकार जगत्मे विभिन्न रुचि है।

## रुचीनां वैचिज्यादजुकुटिलनानापथजुपाम्।

( शिवमहिम्नस्तोत्रात् ७ )

'रुचिभेदसे ही जीव टेढे-सीधे मार्गोका अवलम्बन करते है।' मनुष्य मिन्न-भिन्न रसोका अवलम्बन करके उसीमे ह्वा हुआ है और उपर्युक्त सभी सासारिक सम्बन्ध मायिक, नाशवान् तथा क्षणमङ्गुर है; परन्तु मनुष्य आसक्तिवश इन सम्बन्धरसोको भगवान्-से नहीं जोडता, इसीसे आनन्दमयकी सृष्टि आनन्दरूप होते हुए भी ('आनन्देन खलु इमानि भूतानि जायन्ते' (तैक्ति०३।६), 'आनन्दमयोऽभ्यासात् (ब्रह्ममूत्र १।१२)' इत्यादि वचनोसे आनन्दसे उत्पन्न वस्तु आनन्दरूप ही होती है, निरानन्दमय कैसे होगी है उसे दुःखरूप प्रतीत होने लगती है। परन्तु जिस समय वह भगवत्कृपासे या भगवद्भक्तोकी कृपासे सावधान होकर भगवान्को

अपना समझ छेता है और अपने सम्बन्धको पहचान छेता है, उसी समय वह दु:ख और शोकसे रहित हो जाता है।

ब्रह्माजी कहते है-

तावद्रागाद्यः स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहम्। तावन्योहोऽङ्घ्रिनिगडो याचत्कृष्ण न ते जनाः॥ (श्रीमद्भा०१०।१४।३६)

'हे कृष्ण! लोग जबतक पूर्णतया आपके जन नहीं हो जाते तभीतक उनको रागादि चोरोका डर बना रहता है, तभीतक उनके लिये घर कैदखाना होता है और तभीतक उनके पैरोमेमोहकी वेडी पडी रहती है।'

#### दाखरस

पञ्चत्वं तनुरेतु भूतिनवहाः खांशे विशन्तु स्फुटं घातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम् । तहापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गन-व्योम्नि व्योम तदीयवर्त्मीन घरा तत्तालवृन्तेऽनिलः॥

( अकालजलदस्य )

दास्यरसका एक उपासक विधाताको नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करता है कि 'हे प्रमो ! इस शरीरके पाँचो तत्त्व अपने-अपने कारणमे लय तो होनेवाले हैं ही, आप कृपाकर इतना ही करा दीजिये, जिससे इसका जलीय भाग श्रीकृष्णके कूपमे, तेज भगवान्के दर्पणमे, आकाशका भाग उनके ऑगनमे, पृथिवीका भाग उनके मार्गमे और वायुका भाग प्रभुके पंग्वेसे होनेवाली वायुमे विलीन हो जाय । मतलब यह कि अलग-अलग होकर भी पाँचो तत्त्व प्रभुकी सेवामे ही लगे रहे।' कैसी चोखी चाह है!

दास्य-रसमे यह भाव रहता है कि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण खामी है और मैं उनका दास हूँ। प्रभुसेना ही मेरा धर्म है। वह भक्त प्रभुसेवाके लिये अपना सर्वस्व त्याग देना है। प्रभुके अनुकूल ही वर्तता है। सेवा वही है जो प्रभुके अनुकूछ हो; जो अपने मनको प्रिय लगे और प्रभुवें प्रतिकूल हो, वह तो सेवा नहीं हैं। जिसमें अपने मनके प्रतिकूल सेवा करनेमें अरुचि रहती है, उसको दास्यरस नहीं कहा जाता। दास्यरस वहीं है जो प्रभुके रुचिके अनुकूल हो, उसमे चाहे अपना मान हो या अपमान । सम्पट्वृद्धि हो या उसका नाश, कुटुम्ब वढे या उसका क्षय हो जाय, शरीर पुष्ट हो या शीर्ण, दीर्घ आयु हो या प्राणनाश—इन सब बातोमे-से उसका न किसीमे राग है, न द्वेप है। वह तो केवल अपने प्रभुकी रुख देखता है। वह रुख, प्रभुकी वह मरजी, सम्पत्ति या ऐश्वर्य वढ़ानेवाली हो या नाश करनेवाली, उसे तो उसकी मरजीमे ही आनन्द और सुख है। प्रभुकी मरजी ही अनुकूछ है, प्रभुकी मरजीके खिलाफ सभी प्रतिकूल है; यह केवल भावना या विवेक नहीं, वास्तवमे ऐसा ही ज्ञान होता है। एक दास प्रभुकी सेवामे अनेक स्नादु भोज्य पदार्थ भेजता है; प्रभु यदि भोजन करते है तो उसे आनन्द होता है, नहीं भोजन करते है तो चित्तमें होशा होता है। पर दास्यभक्ति-रसके उपासक प्रभुकी रुचि भोजन न करनेकी जान छेते है तो उनके भोजन न करनेमे ही उन्हे प्रसन्नता होती है। एक दास प्रभुके लिये अनेक आभूपण और वस्न भेजता है, प्रभु उनको लेकर नदींमें फेंक देते हैं । दास्यभक्ति-रसका तत्त्व न जाननेवाळे लोग इससे दुःखी हो सकते हैं, पर दास्यभक्ति-रसके उपासकको इसमे आनन्द होगा, क्योंकि प्रभुकी यही मरजी है। वह तो प्रभुका दास है, किसी अन्यका नहीं; प्रभु जिसमे प्रसन्न हो, उसीमें वह प्रसन्न है। भक्तिप्रन्थोंमें दास्यरसका वर्णन करते हुए कहा गया है—

दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः। विश्वस्ताः प्रभुताज्ञानसुविनम्रधियश्च ते॥

'प्रभुके दास विनयी, आज्ञाकारी, विश्वासी, खामीकी महिमाके ज्ञानयुक्त और विनम्न बुद्धिवाले होते हैं।' भगवान्- के दास खामीके समीप सदैव नीची नजर किये रहते हैं, वे ऊँची दृष्टि ही नहीं करते। खामी जो कुछ भी आज्ञा करते हैं, उसके पालनमें किञ्चिन्मात्र भी पीछे नहीं हटते। खामी उन दासोको जो कोई वस्तु या बात गुप्त रखनेको कहते हैं, वे उसकी विश्वस्ततासे रक्षा करते हैं और अपने प्रभुसे अधिक कुछ नहीं हैं ऐसा मानते हुए सदा-सर्वदा विनयी बने रहते हैं। दास्यभक्ति-रसमे चार बातें बाधक है—सकामभाव, अभिमान, आलस्य और विपयासक्ति।

भक्तिशास्त्रोमे दास्य-भक्तोके चार भेद किये है— अधिकृत, आश्रित, पारिपद और अनुग।

अधिकृत दास-जिनको नियमित कार्यका अधिकार दिया गया हो; जैसे ब्रह्मा, इन्द्र, यमादि ।

आश्रित दास—कालियनाग, बहुलाश्व राजा, इक्वाकु आदि । पारिषद दास—उद्धव, दारुक, सात्यिक, श्रुतदेव आदि । अनुग दास—सुचन्द, मण्डन, म्तम्त्र, सुतम्त्र, ये लोग त्रजमे स्यामसुन्दरकी सेत्रामे रहते थे और स्यामके सदश ही वस्त्राभूपण धारण करते थे।

दास्यमिक्तके पुजारी अपने आनन्दको सर्वथा त्यागकर सेवा-कार्यमे ही तत्पर रहना चाहते हैं, इसीने उन्हें परमानन्द मिलता है। एक समय दारुक सारिथ श्रीनन्दनन्दनको थके हुए देख रथमें ही भगवान्को हवा करने लगा और जब श्रीकृष्ण निद्रित हो गये, तब वह भगवान्की रूपमाधुरीको निरखता और पंखा झलता हुआ मन-ही-मन कहने लगा—

नैन चकीर मुखचंदहूपे वारि डारों, वारि डारों चित्तिह मनमोहन चितचोर पै। प्राणहूकों वारि डारों हसन दसन छाछ, हेरन कुटिछता औं छोचनकी कोर पै॥

नेत्रोद्वारा रूपमाधुरीका पान करते-करते जब आनन्दकी वृद्धिसे सेवामे किञ्चित् आलस्य आता देखा, तब वह हडवड़ाकर अपने मनके आनन्द और सुखसे प्रार्थना करके कहने लगा—'हे आनन्द! मै तुम्हे नहीं चाहता, तुम मेरे हृदयसे तुरन्त हट जाओ; तुम्हारे आनेसे प्रमु-सेवामे विघ्न होनेकी सम्भावना है, इसलिये तुम त्याच्य हो।'

सख्यरस

श्यामं हिरण्यपरिधि चनमाल्यवई-घातुप्रवालनटवेशमनुव्रतांसे

## विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमन्जं कर्णोत्पळाळककपोळमुखान्जहासम्॥

'श्यामशारीरपर सुवर्णपीतपट ऐसा जान पड़ता है मानो श्यामधनधटामे इन्द्रके धनुपका मण्डल शोभायमान है। गलेमे वनमाला है, मोरके पंख, धातुओंके रंग और नवपछ्ठवोसे सुसज्जित विचित्र नटवर वेप देखने ही योग्य है। एक सखाके कंवेपर दाहिना हाथ रक्खे हुए बाएँ हाथसे आप कमलका फूल घुमा रहे हैं; कानोमे कमल, कपोलपर काली-काली अलके और प्रफुल मुखकमल-मे हँसीकी अपूर्व शोभा है।'

इस रसमे श्रीकृष्ण विपयालम्बन और उनके प्रिय सखागण आश्रयालम्बन है। इस रसके पुजारी श्रीकृष्णसे अपने मित्रत्वका सम्बन्ध मानते है। जहाँ मित्रता है, वहाँ ऊँच-नीचका व्यवहार नहीं होता। व्यवहारमे समता रहती है। श्रीकृष्णको कोई कुछ भी माने, या उनका कितना ही प्रभाव बतावे, सखा किसी मर्यादाके बन्धनमे नहीं रहता। मित्रत्वके सम्बन्धसे जब जैसे व्यवहारकी आवश्यकता होती है, वह वैसा ही करता है। अर्जुन श्रीकृष्णको आज्ञा देता है—

## सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ (गीता १।२१)

'दोनो सेनाओके बीच मेरा रथ खड़ा करो'—और श्रीकृष्ण भी तुरन्त वैसा ही करते हैं । दोनों ओरसे संकोचशृन्य व्यवहार है । महाभारत-युद्धके समय अपने प्यारे सखाके घोड़ोको यमुनाजीमें ले जाकर स्नान कराना श्रीकृष्णका दैनिक कार्य था। युद्धकालमे घोड़ोकी लगाम और चाबुक हायमे लेकर आप सृतस्थान (कोचवक्स) पर वैठ जाते थे, घोड़ोंकी टापोसे उडती हुई घूलि झ्यामसुन्दरके धुँघराले वालोपर और मुखचन्द्रपर अपूर्व शोभा देने लगती थी।

वाल्यावस्थाके व्रजसखाओसे तो आपके कटु-मधुर वचन, मान-अपमान, मार-पीट, उच्छिप्ट भोजन करना-कराना, दाव देना-हेना आदि सभी कुछ खच्छन्दतासे चहता था । कही विपमताका भी नहीं था। श्रीकृष्ण जव अपने वालसखाओके साथ वनमे गैया चराने जाते थे, तव माता यशोदा तथा गोपिकाएँ सभी अपने-अपने लालोके लिये वनमे खानेको कुछ भोजन साथ दे देती थी। व्रज-वालकाण गौओको किसी सुरम्य स्थानपर यमुनातटपर चरनेको छोड़ देते। भोजनके पदार्थोको छीकोमें रखकर गाछमे लटका देते और खयं अनेक प्रकारके खेल खेलने छगते । कोई वंशी वजाता, कोई सीग वजाता, कोई भ्रमरकी ज्यो गुनगुनाता, कोई कोयल, मोर या वंदरकी वोली वोलता, कोई पक्षियोकी छाया पकड़ने दौड़ता, कोई हंसकी ज्यो चलता, कोई वगुलेकी ज्यो वैठता, कोई मोरकी ज्यो नाचता, कोई वंदरकी भॉति कूदता और कोई मेढककी ज्यो उछळता । इस प्रकार अनेक भॉतिकी कीडाएँ करते-करते जब उन्हें भूख लगती, तव जहाँ छीके टँगे रहते वहाँ सव लौट जाते। यहाँ भी वही क्रींडा होती, एक दूसरेके छीके लोग पीछेसे उतार छेते। कोई किसीका छींका छिपा देता। इस प्रकार आपसमे हँसी-मजाक चलता । आखिर सत्र मिलकर किसी वृक्षकी सुन्दर छायामे वैठ अपने-अपने छींके खोलकर भगवान्के साथ भोजन करते । उनके वैठनेका शुक्रदेवजी वर्णन करते है-

कृष्णस्य विष्वक् पुरुराजिमण्डलै-रभ्याननाः फुल्लह्शो वजार्भकाः।

सहोपविद्या विपिने विरेजु-इछदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः॥

(श्रीमद्भा० १०। १३।८)

'प्रफुछनयन सब ग्वाल्बाल बजमे कृष्णको चारो ओरसे वेरकर उन्हींकी ओर मुख करके मण्डली बनाकर बैठे, उस समय कृष्ण तो कमल-कुसुमकी कर्णिका और गोपबालक सब पँखुडींके समान शोभायमान हुए।'

अब यहाँकी लीलाको देखिये—सब ग्वालबाल अपने-अपने भोजनको, कोई पत्तोपर, कोई फूलोपर, कोई पत्थरपर सामने रख-कर भोजन करने लगे। बीचमे बैठे श्रीकृष्ण भोजन करते है।

गोपबालक बढिया चीज खुद कैसे खायँ १ नन्दनन्दन तो उनके जीवन-प्राण है। कोई एक लड्डू लाया था, उसे मुखमे ले लिया। खाने लगा, पर ज्यो ही जीमको यह पता लगा कि यह तो बहुत ही खादिए है, वही उसका खाना रुक गया। कृष्णको अपनी ओर खीचा और अपने मुँहसे निकालकर वह लड्डू तुरन्त उनके मुखमे दे दिया। क्या ही अनोखा भाव है! ऐसे ही सभी बालक अपनी-अपनी जूठन वडे त्याग और प्रेमसे श्रीकृष्णको खिला रहे है। श्रीकृष्ण उनके अतिप्रिय थे। कभी-कभी गोपबालक भी श्रीकृष्णका भोजन उनके हाथसे छीनकर खा जाते थे। श्रीकृष्ण भगवान्को पवित्र अनुन्छिए पदार्थोंका भोग लगानेवाले भक्त तो सदैव मिलते रहते है; पर ऐसे प्यारे भक्त दुर्लभ है, जो खादिए उन्छिए पदार्थको

निःसंकोच अर्पण करें । यह सख्य-रसाखाद वैकुंठमे भी दुर्छभ है । इस रसका पानकर केवल गोपसखा ही सुखी नहीं होते थे, खयं ठाकुर भी इसी दुर्लभ रसके लिये गोकुलमे पधारे थे ।

खेळनेमें भी वहीं खुला खाता था, कहीं संकोचका नाम नहीं। दाव देने-छेनेमें, मार-पीटमें, कृष्णका कुछ भी मुलाहिजा नहीं। नटखट कृष्णने कहीं कुछ गडबड़ की तो तुरन्त सब बालकोने मिलकर उसे खेळसे अलग कर देनेका प्रस्ताव पास किया। जैसा प्रस्ताव, बैसा ही काम भी। चलो निकलो यहाँसे! झ्यामखुन्दर ढीले पड़े और लगे खुशामदे करने। एक दिन ऐसा ही हुआ। सखाओने वह फटकार बतायी कि वैकुंठमें बैठकर यमराजको डरानेवाले ब्रह्मकी सारी ताकत गुम हो गयी। लगे गिड़गिडाकर क्षमा मॉगने। क्योंकि साथ खेले बिना इनसे भी तो रहा नहीं जाता था।

खेलनमं को काको गुसैयाँ।

हिर हारे, जीते श्रीदामा, वरवस ही कत करत रुसैयाँ॥ जाति-पाँति हमते वड़ नाहीं, ना हम वसत तुम्हारी छैयाँ। अति अधिकार जनावत ताते, जाते अधिक तुम्हारे गैयाँ॥ कर करे तासों को खेळे, हाहा खात, परत तव पैयाँ। सुरदास प्रभु खेल्यों ही चाहें, दाँव दियों कर नंद दुहैयाँ॥

( स्रसागर )

'क्या हुआ जो हजार दो हजार गौएँ ज्यादा है, खेलना है तो ईमानदारींसे खेलों । नहीं तो दूर होओ हमारे दलसे अभी ! यह रूठना हमें नहीं सुहाता !'

सच वात तो यह है, श्रीकृष्ण इन फटकारोको ( जो उन्हे वैदिक

स्तुतिसे भी कही अधिक प्रिय होती है) सुननेके छिये ही ऐसी चाले चला करते थे। खुशामदकी स्तुतियाँ और यशोगान करनेवाले भक्त तो सदा ही मिलते रहते है, फटकार बतानेवाले भक्त दुर्लभ है!

मित्रोकी डॉट सुने कई दिन हो गये, मनमोहनकी इच्छा हुई कि आज मित्रोंके प्रेमभरे वाग्वाण सुने । आपने कहा, 'भैया ! आज सारी गायोको सव एक ही साथ मिलकर चरावेगे। अलग-अलग करनेसे ठीक सम्हाल नहीं होती। आज सब मिलकर ही सम्हाल रक्खो ।' सबने कहा, ठीक है ! ऐसा ही हुआ । थोडी ही देरमे इधर-उधर ताककर स्थाम खिसके और जाकर पेड़की शीतल छायामे सो गये। गोपबालकोने सोचा, 'कुछ थक गया होगा, अमी सोकर उठेगा तो काम करेगा ।' श्रीकृष्णके मनकी बात नहीं बनी। इससे आप उठे और सखाओसे विना कुछ कहे-सुने ही एक सुहावने कदम्बपर चढकर लगे वंशी बजाने । ग्वालबालकोने यह देखकर परस्पर कहा, यह तो बडा शरारती है । अपनी गाये हमे सम्हलकर खुद पहले तो सो रहा और अब आनन्दसे कदम्बपर चढकर वंशी बजाता है। गौओके पीछे घूपमे इधर-उधर दौडना तो हमारे जिम्मे और सुखसे चैनकी वंशी बजाना इसके ! कैसा चतुर-चूडामणि है 2 इसीलिये इसने आज सब गायोको शामिल करवाया था । चला, अलग करो इसकी गायोको; बडा है तो अपने घरमे है । सखा खीझ गये और बोळे--

> न्यारी करो, हिर ! आपनी गैयाँ। नाहिन वनत, लाल, हम तुमसों, कहा भयो, दस गैयाँ अधिकैयाँ॥

ना हम चाकर नंदवावाके, ना तुम हमरे नाथ-गुसैयाँ। आपन रहत नींदको मातो। हम चारत तेरी वन वन गैयाँ॥ जाय कदँव चढि वैठे, हम गैयन सँग लगत पठैयाँ। हार स्त्रके प्रभुने, सानी अव नहिं जाउँ मोहि नँदकी दुहैयाँ ॥

(नूरसागर)

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि श्रीकृष्णके ये वालसखा श्यामसुन्दरको केवल फटकार ही वताते थे, वे उन्हे प्राणोसे वढकर प्यार भी करतेथे। श्रीकृष्णकी तनिक-सी उदासी उनके मनको असहा हो उठती थी । वे उन्हे जरा-सी भी तकलीफमे नही देखना चाहते थे । भगवान्ने जव गोवर्धन-पर्वतको हाथपर उठा लिया, तव इन सरल वालसखाओने भी अपनी-अपनी लक्कटियोका सहारा लगाकर उन्हें सहायता दी । अन्तमे ये उनसे कहने लगे-

उन्निद्रस्य ययुक्तवात्र विरति सप्तक्षपास्तिष्ठतो हन्त श्रान्त इचासि निक्षिप सखे श्रीदामपाणौ गिरिम्। आधिर्विध्यति नस्त्वमर्पय करे किं वा क्षणं दक्षिणे दोज्जस्ते करवाम काममधुना सन्यस्य संवाहनम्॥

'हे स्यामसुन्दर! त्ने विना ही सोये खड़े-खड़े सात राते विता दी । तुझे वड़ा कप्ट हो रहा होगा; अब यह पहाड़ श्रीदामको दे दे, वह इते उठा लेगा । तेरा कष्ट देखकर हम लोगोको वड़ा कष्ट हो रहा है। यदि त् हमारी यह बात नहीं मानता तो कम-से-कम पहाड़को बायें हाथसे दाहिनेपर तो छे छे। इतनेमें हम तेरा बायाँ हाथ मल देंगे, जिससे तेरी पीड़ा तो मिट जायगी। विलहारी!

भक्तिग्रन्थोमे श्रीकृष्णके सखा चार प्रकारके वतलाये गये है-

? सुहृद्—जो श्रीकृष्णसे उम्रमे वड़े थे और श्रीकृष्णकी सम्हाल रक्खा करते थे, यथा—सुभद्र, बलभद्र, मण्डलीभद्र, गोभट, इन्द्रभट आदि ।

? सखा—जो श्रीकृष्णसे उम्रमे छोटे थे, जैसे—विशाल, देवप्रस्थ, वृषम, ओजस्बी आदि ।

३ प्रियसला—जो श्रीकृष्णके समानवयस्क थे, जैसे श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, अंग्रु, भद्रसेन आदि ।

४ प्रियनर्मसंखा—जो विशेष भावपूर्णऔर रहस्यकी छीछाओ-मे श्रीकृष्णके साथ रहते थे, यथा—सुवछ, अर्जुन, वसन्त, उज्ज्वछ आदि।

#### वात्सल्यरस

नौमीड्य तेऽभ्रवषुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु-

लक्ष्मिश्रये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।१)

'हे स्तुतिके योग्य! मै आपको प्रणाम करके आपकी स्तुति करता हूँ। आपके नीलनीरदश्याम शरीरमे पीतपट विजलीके समान शोभा पा रहा है, बुँ घचीके गहने कानोमे और मोरपुच्छका मुकुट मस्तक-पर शोभा दे रहा है, गलेमे वनमाला है, भोजनकी सामग्रीका कौर, वेत, सीग और मुरली आदि आप हाथमे लिये हुए हैं तथा हे गोपनन्दन ! आपके चरणसरोज वड़े ही सुकुमार है ।'

वात्सल्यरसमे भगवान्की ठीक वालक समझकर ही उपासना की जाती है। इस रसमे विभ्ति और ऐश्वर्यका ज्ञान नही रहता; यहाँ तो जैसे माता-पिता अपने छोटे वचे को जिस रनेहसे पालते और उसका सर्व प्रकार हितचिन्तन करते हैं, वही भाव रहता है। हमारे लालको कहीं। कष्ट तो नहीं हो गया, वचा कहीं। भूखा तो नहीं है, उसके लिये कौन-कौन-से खिलौने मँगवाने हैं वस, यहीं चिन्ता रहती है। वरका सारा काम-काज छोडकर माता इसी काममे प्रधानतासे लगी रहती है और इसीमे उसे परम सुख मिलता है। इयामसुन्दरके वात्सल्यरसके उपासकोमें माता यशोदा, रोहिणी, देवकी, नन्दवाबा, वसुदेवजी आदि थे। माता यशोदानको तो सवेरेसे लेकर रातको सोनेतक अपने प्यारे ललाके नाना प्रकारके कामसे कभी छुटी ही नहीं। मिलती थी। सवेरा होते ही माता जगाने लगती—

## जागो वंसीवारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी वीती, भोर भयो है, घर घर खुले किवाँरे॥

कृष्णललाके उठनेपर माता उनके आँख-मुँह घोकर अपने बहुम्ल्य ऑचलसे पोछती है, नये कपड़े पहनाकर दूध पिलाती है, गोदमे लिये मोदमरी इधर-उधर घूमती है, कभी लालको माखन-रोटी देकर आँगनमे बैठा देती है। कौआ आता है, रोटी छीनकर ले जाता है। ललाजी रोते है, कागके पीछे दौड़ते है। ऑगनमे बिखरी माखन-रोटीकी जूँठन कौए, मोर और बंदर ले जाते है,

श्रीकृष्ण रोटी बगलमे छिपाते है, पर वंदर हाथसे छीन भागते है; स्यामसुन्दर पीछे दौडते है, बंदर घुड़को देता है तो रोने लगते है, कभी-कभी बंदरोका-सा मुँह वनाकर बदलेमे आप भी घुडकी देते है । माता देखकर दौड़ती है, प्रसन्न होती है । एक दिन श्रीकृष्ण खेलमे रम गये, खानेतककी सुधि न रही, सारा शरीर धूलसे सन गया । माता दौडकर गयी और कहने लगी—

कृष्ण कृष्णारिवन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिव।
अलं विहारै: शुत्क्षान्तः कीडाश्रान्तोऽिस पुत्रक।।
हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन।
प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमहीति॥
प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः।
एह्यावयोः प्रियं घेहि स्वगृहान् यात बालकाः॥

× × × ×

धूलिधूसिताङ्गस्त्वं पुत्र मज्जनमावह।
जन्मक्षमद्य भवतो विष्रेभ्यो देहि गाः शुचिः॥
पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलंकृतान्।
त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः॥

(श्रीमद्भा० १०।११।१३-१७)

'हे कृष्ण, हे मेरे प्राणधन, हे कमललोचन, आ, दूध तो पी ले। बहुत खेल चुका; अब, बेटा, भूख लगी होगी, खेलते-खेलते थक गया होगा। लाल बलराम, अपने छोटे भाईको साथ लेकर जल्दी चला आ। तुम दोनोने बहुत सबेरे कलेवा किया था, अब तो भोजनका समय है। आओ, दोनो भोजन कर लो। ब्रजनाथ (श्रीनन्दजी) रसोईमे बैठे तुम्हारी बाट देख रहे है। आओ, हमे प्रसन्न करो; वडी अवेर हो गयी है, तुम्हारे साथी वचीको भी अपने-अपने वर जाने दो । मेरे चॉद ! तेरा शरीर धृलसे मर गया है, आकर नहा ले । आज तेरा जन्मोत्सव है, नहा-धोक्तर ब्राह्मणोंको गो-दान दे । देख तेरे ये कितने ही साथी कैये अच्छे लगते हैं, इनकी माताओने इन्हें नहला-धुलाकर अच्छे-अच्छे गहने-कपडे पहनाये हैं; त भी म्हान करके भोजन कर ले और अच्छे-अच्छे कपडे-गहने पहनकर फिर यहाँ आकर खेल ।' खेलमे रमे हुए ब्रह्मादिबन्दित स्थाम जब नहीं उठेतो माता हाथ पकडकर उन्हें घर ले गयी।

माता यशोदा अपने स्यामल्लाको ऑगनमे बैठाकर दूसरें काममे लग गयी थी, इतनेमे ही असुर तृणावर्त आंधीके रूपमे आकर उन्हें उठा छे गया। फिर जब भगवान्के द्वारा मारा जाकर वह नीचें गिरा तो श्रीकृष्ण उसके शरीरपर केलने लगे। गोपियोने दींडकर मृद्धित यशोदाको जगाकर कहा कि तुम्हार पूर्वपुण्यसे स्यामसुन्दर सकुशल है। यशोदा दोडी और पुत्रको गोदमे उठाकर कहने लगी, मुझे धिकार हैं जो में अपने लालका भार भी न सह सकी और इसे गोदसे उतारकर नीचे बैठा दिया। उस माताको धिकार हैं जो वन्चेका भार न सह सके—

#### नवनीतिमवातिकोमलो

व्यथते यो वत मातुरद्वतः। स कथं खरपांशुशकरा-तृणवर्षे सहते स म सुतः॥

'मेरा लाल तो नवनीतसे भी अधिक कोमल है, इसको मेरी

स्नेहमरी गोदमे भी पीडा हुआ करती है । हाय ! इसने प्रचण्ड धूल-कंकड और तृणोकी वर्पाको कैसे सहा होगा 2'

एक दिन माताने श्रीकृष्णको ऊखलसे बॉधना चाहा, रस्सी दो अंगुल छोटी होती गयी । आखिर माताको थकी समझकर भगवान् आप ही बँध गये—

जिन वाँधे सुर असुर नाग नर प्रवल कर्म की डोरी। सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमित हिंद वाँध्यो सकत न छोरी॥ (विनयपित्रका)

इसी मधुर अवस्थाको दिखलाती हुई भावुक गोपवाला अनन्त ब्रह्मको वेदोमे खोजनेवाले ब्रह्मोपासकोके प्रति कहती है—

> परिमम्भुपदेशमाद्रियध्वं निगमयनेषु नितान्तखेदखिनाः। विचिनुत भवनेषु बह्नबीना-मुपनिपदर्थमुल्खले निवद्धम्॥ (जीलाशुकस्य)

'वेदोमे ब्रह्मको खोजते-खोजते उन्हें न पाकर दुखी हुए ब्रह्मप्रेमी ऋपियो ! इधर सुनो, हम बनावे तुम्हारे ब्रह्मको; यदि तुम वास्तवमे ब्रह्मका साक्षात् दर्शन चाहते हो तो उस गोपीके घरपर जाकर देखो, जहाँ वह उपनिपद्का तत्त्व ब्रह्म ऊखलमे बँधा बैठा है।'

उस वात्सल्यरसकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है, जिसको पान करनेके छिये खयं त्रिभुवनपतिको गोपकुछमे आकर ऐसी छीछा करनी पडी !

### माधुर्घरस

मधुरं चदनं मधुरं अधर नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुराघिपतेरखिलं मधुरम्॥ मधुरं चरितं मधुरं वचनं वसनं मधुरं विलतं मधुरम्। मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ( श्रीवल्लमाचार्यस्य श्रीमधुराष्टकात् )

श्रीक्यामसुन्दरके सब अंग, सब वस्तु, सब चरित्र और सारे व्यवहार ही मधुर है। इस रसमे रूपमाधुर्य, वेणुमाधुर्य, लीला-माधुर्य और प्रेममाधुर्यके आधारभूत श्रीकृष्ण ही एकमात्र विपया-लम्बन है और बजाङ्गनाएँ आश्रयालम्बन है।

इसमे वंशीष्त्रिन, वसन्तऋतु, कोयलका खर, नवजलधर और केकीकण्ठ इत्यादि उद्दीपन विभाव है; और कटाक्ष, हास्य, नृत्य आदि अनुमाव है; इस रसके अन्यान्य भी अनेक भाव है। श्रीमती राधिका और अन्य कितपय गोपिकाएँ इस रसकी उपासिका मानी जाती है। इस रसमे झ्यामसुन्दरसे क्या सम्बन्ध है, इस वातका निर्णय होना कठिन है। कोई-कोई इसे कान्ताभाव या शृङ्गाररस भी कहते है। इस रसमे दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि सभी भाव आते-जाने रहते है। इसमे जब श्रीमतीजी कृष्णकी सेवा करती है तब दास्यभाव और जब श्रीकृष्ण राधिकाकी सेवा करते है तब सख्यभाव है। जैसे—

ब्रह्म में हूँढ़्यो पुरानन वेदन, भेद सुन्यो चित चौगुने चायन । देख्यो सुन्यो न कहूँ कवहूँ, वह कैसो सुरूप औ कैसे सुभायन ॥ हेरत हेरत हारि फिरयो रसखानि, वतायो न लोग-लुगायन । देख्यो कहूँ वह कुंज कुटीरमें वैठो पलोटत राधिका-पायन ॥ (रसखान)

कभी-कभी श्रीमतीजी इसी चिन्तामे मग्न हो जाती है कि श्रीकृष्ण जब कुञ्जमे आते हैं तो उनके कोमळ चरणकमळोमे कंकड़-पत्थर-काँटे चुभते होगे। यहाँ वात्सल्यभाव आ जाता है। इस रसमे कभी श्रीमतीजी श्रीकृष्ण बनती है और कभी श्रीकृष्ण राघा बनते हैं। एक भक्त कहते हैं—

मोरपला, गरे गुंजकी माल, किये नवभेष, बड़ी छिब छाई। पीतपटी दुपटी किटमें लपटी, लक्कटी 'हठी' मो मन भाई॥ छूटी लटें, इलें कुंडल कान, बजै मुरली धुनि मंद सुहाई। कोटिन काम गुलाम भये, जब कान है भानुलली बनि आई॥ (हठी)

इस रसमे श्रीराधाजी श्रीकृष्णनाम जपती है और वह श्रीकृष्ण-स्मरणमे ऐसी मग्न हो जाती है कि—

स्याम-स्याम रटत प्यारी आपिह स्याम भई।
पूँछत निज सिखयनसों, प्यारी कहाँ गई॥
उधर श्रीकृष्ण राधा-राधा रटते है—
नामसमेतं कृतसङ्केतं चादयते मृदु वेणुम्।
(श्रीजयदेवस्य-गीतगाविन्दाव)

कभी श्रीकृष्ण मान करते हैं तो श्रीराधिकाजी मनाती हैं, और कभी श्रीराधिकाजी मान करती हैं तो उन्हें श्रीकृष्ण मनाते हैं।

इस ररामे क्या-क्या उन्मत्तकी-मी दशा हो आती है और प्रेमकी इतनी गाढता होती है कि प्रेमीके टिये सर्वस्वका त्याग हो जाता है। जैसे—

यर तजों, वन तजों, नागर-नगर तजों,
यंसीयट-तट तजों, काहपे न लिततों।
देह तजों, गेह तजों, नेह कही कैसे तजों,
आज राज बाज सब पेने साज सिजहों॥
वावरी भयो है लोक, वावरी कहत मोकीं
वावरी कहते में काह ना बरिजहों।
कहैया-सुनैया तजों, वाप और भैया तजों,
देया तजों मैया। पे कन्हेया नाहि तजिहों॥
(नगरोहान)

यह रस विलक्षण है. इसके विशेष लिखनेका अविकार नहीं ! बोलो श्रीकृष्ण भगवान्की जय!



## अस्मितन्द

### प्रजावत्सल श्रीराम

कौसलपुरवासी नर-नारि वृद्ध अरु वाल । प्रानहु तें प्रिय लागही सब कहँ राम कृपाल ॥ (श्रीराम॰ वाल॰)

उमा अवधवासी नर-नारि कृतारथरूप। ब्रह्म सिव्चदानंद्घन रघुनायक जहँ भूप॥ (श्रीराम॰ उत्तर॰)

जगत्मे अनेक राजा हो चुके है और होगे; पर रघुक्लभूषण अवधेश श्रीरामके समान न कोई हुआ, न होगा । आज भी संसारमें जब कोई किसी राज्यकी प्रशंसा करता है तो सर्वोच्च प्रशंसामें वह यहीं कहता है कि यहाँ तो 'रामराज्य' है । इससे सिद्ध है श्रीरामका राज्यशासन ही आदर्श था । वास्तवमे यदि कोई सब इतिहासोका तुल्नात्मक अध्ययन करे तो उसे यहीं कहना होगा कि श्रीरामराज्यके सहश सुशासन और किसीके भी राज्यकालमें नही हुआ । रामराज्यकी इतनी प्रशंसा क्यों है हस बातको यदि कोई जानना चाहते हो तो देखिये—एक समय दशरथ महाराजके हदयमे यह इच्छा हुई कि मै वृद्ध हो गया हूँ, श्रीराम राज्यके सर्वथा योग्य हैं, इनको युवराजपदपर अभिषिक्त किया जाय । अपने इस मनोरथको महाराजने सभामे सत्रको सुनाया और सभीने सुनकर

अति हर्प प्रकट किया एवं सभी महाराज दशरथसे अनुरोध करने लगे कि श्रीरामको शींत्र ही युवराजपद दिया जाना चाहिये। इस समय राजा दशरथ प्रजाका भाव जाननेके उद्देश्यसे अवधवासी प्रजा तथा अन्यान्य राजाओसे प्रश्न करते हैं—

'आप लोग मेरे कहनेसे ही श्रीरामको क्यो राजा वनाना चाहते है ? जब मै धर्मानुसार राज्यशासन कर रहा हूं तब आप लोग श्रीरामको क्यो राजा देखना चाहते है ? मुझे सन्देह हो रहा है, इसे आप दृर कीजिये।' उत्तरमे लोगोने कहा—'हे राजन्! आपके पुत्र श्रीराममे अनन्त गुण है, उन गुणोके कारण ही हम सब लोग उनपर मुग्ध हैं और इसीलिये हम श्रीरामको अपना राजा देखना चाहते है।'

'श्रीराम सत्य व्यवहारके कारण सत्पुरुष कहलाते हैं। धर्मकी शोमा श्रीरामसे ही है, श्रीरामके विना सभी अशोमन है। जिस प्रकार चन्द्रमा सव प्राणियोको आनन्द देनेवाला है उसी प्रकार श्रीराम सव प्रजाको आनन्द देनेवाले हैं। क्षमामे श्रीराम पृथ्वीके समान हैं। बुद्धिमे श्रीराम चृहस्पतिके समान हैं। वीर्यमे श्रीराम साक्षात् इन्द्रके समान है। श्रीराम धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ और श्रीलवान् है। श्रीराम किसीकी निन्दा नहीं करते। श्रीराम सव प्राणियोसे सत्य और प्रिय वोल्नेवाले है। श्रीराम समझानेवाले, चतुर, कृतज्ञ और जितेन्द्रिय है। श्रीराम वहुश्रुत, वृद्ध-त्राह्मणोकी सेवा करनेवाले है। श्रीराम देवता, मनुष्य और असुरोंके सव अस्त्रोंमे निपुण है। श्रीरामने समस्त विद्याओको नियमित ब्रह्मचर्य-

के साथ अध्ययन करके व्रतस्नान किया है। श्रीराम वेदोको अंग और उपांगोसहित अच्छी प्रकार जाननेवाले हैं । श्रीराम गन्वर्व-शास्त्रोके जाननेवाछे है। श्रीराम कल्याणके आश्रय हैं। श्रीराम परम विनयी है । श्रीराम संग्राममे जाकर विना विजय पाये नहीं छौटते । श्रीराम संग्रामसे छौटकर सत्र पुरवासियोसे अपने परिवारके छोगोके समान पुत्र, खी, शिष्य, भृत्य और अग्निहोत्र आदिका कुशल-समाचार पृछते है । श्रीराम ब्राह्मणोसे पूछते रहते है कि आपके द्यात्र-शिष्य आपकी सेवा तो करते हैं <sup>2</sup> श्रीराम जब किसीपर आपत्ति देखते है तो दुखी होते है और उसको दूर करते है। श्रीराम वृद्धोकी सेवा करनेवाले है । श्रीराम सत्यवादी वीरोंकी उन्नति देखकर पिताके समान प्रसन्न होते है। श्रीराम धर्मका पालन करने-वाले है । श्रीराम मुस्कुराकर वोलनेवाले है और सदा प्रसन्न रहते है। श्रीरामकी किसीके साथ छडाई-झगडा करनेकी रुचि नहीं होती । श्रीराम किसी भी विपयमे आसक्त नहीं है । श्रीराम व्यर्थ क्रोध या हर्प नहीं दिखाते । श्रीराम थोड़े भी उपकारसे प्रसन्न हो जाते है और अनेक अपकार करनेपर भी किसीसे द्वेष नहीं करते और श्रीराम प्रमादविहीन, आल्स्यगून्य है।'

'एसे सत्यपराक्रमी छोकपाछके सदश महान् गुणी श्रीरामको समग्र पृथ्वी अपना खामी वनाना चाहती है।'

वास्तवमे रामराज्यमे प्रजाको जितना सुख था, उतना सुख और किसीके राज्यमे नहीं हुआ । निःसन्देह यह अति सौमाग्यकी बात हो, यदि हमे श्रीरघुनाथजी-जैसे राजाकी प्राप्ति हो । श्रीरामके बाल्यावस्थाके ही खामाविक गुणोसे प्रजा अत्यन्त सुग्ध थी, राज्या- भिपेकके पूर्वसे ही बालक श्रीरामने अवधवासियोके मनको चुरा लिया था । गोखामीजी महाराज दिखाते है—

अनुज सखा सँग भोजन करहीं । मातु पिता आग्या अनुसरहीं ॥ जेहि विधि सुखी होंहि पुर-लोगा।कर्राहे कृपानिधि सोइ संजोगा॥ ( रामायण वाल० )

महाराज दशरथके मुखसे राम-राज्यामिपेककी वात सुनकर प्रजाके हर्पका पार नहीं रहा ।

राम-राज-अभिषेक सुनि हिय हरषे नरनारि।
लगे सुमंगल सजन सव विधि अनुकूल विचारि॥
(रामायण वाल०)

इधर श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारियाँ हो रही है, उधर प्रमुक्ती इच्छा कुछ और ही थी और हुआ भी वहीं । अवधके राज्य-शासनके स्थानमें वनका शासन और रक्षण श्रीरामको मिछा । श्रीरामकी वनयात्राके समय प्रजाकी न्याकुछता देखिये—

सित वन-साज-समाज सव विनता वंधु समेत।
वंदि विश्र-गुर-चरन प्रभु चले किर सविह अचेत॥
चिक् रथ सीयसिहत दोउ भाई। चले हरिप अवधिह सिर नाई॥
चलत राम लिख अवध अनाथा। विकल लोग सव लागे साथा॥
छपासिंधु वहुविधि समुझाविहि। किरिह प्रेमवस पुनि किरि आविहि
सिह न सके रघुवर विरहागी। चले लोग सव व्याकुलभागी॥
सविह विचार कीन्ह मनमाहीं। राम लपन सिय विनु सुख नाहीं॥
जहाँ राम तहँ सव सुख-साजू। विनु रघुवीर अवध निह काजू॥

वालक वृद्ध विहाइ गृह लगे लोग सव साथ ॥ तमसा तीर निवास किथ प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ( श्रीरामचिरतमानस अयोध्या० ) इस प्रकार सब प्रजा श्रीरघुवंशभूपणके साथ वनगमनके लिये तैयार हो गयी। पर अपनी प्रजाको सुख देनेवाले प्रजावत्सल राम सोचते है कि वनमे प्रजाको अनेक दुःख भोगने पड़ेंगे, वहाँ अवधके समान आराम नहीं है; अतः आप प्रजाको अनेक प्रकारसे समझाते है—

रघुपति प्रजा प्रेमवस देखी । सद्य हृद्य दुख भयेउ विसेषी ॥ कहि सप्रेम सृदु वचन खुहाए। बहुविधि राम लोग ससुझाए ॥ किए धरमउपदेस धनेरे। लोग प्रेमबस फिरहिं न फेरे॥ (श्रीरामचिरतमानस अयोध्या०)

जब इस प्रकार बहुत समझानेपर भी अवधवासी प्रजा श्रीराम-का संग नहीं छोडती, तब श्रीरामको बाध्य होकर रात्रिके समय प्रजाको सोई हुई छोड़कर वनगमन करना पड़ता है।

तदनन्तर जब श्रीभरतजी श्रीरामसे मिलनेको जानेकी इच्छा प्रकट करते है, उस समय पुरवासियोके आनन्द और उत्साहको देखिये— भरतवचन सब कहँ प्रिय लागे। रामसनेह-सुधा जनु पागे॥ अवसि चलिअ वन रामपहँ, भरत मंत्र भल कीन्ह।

सीकसिंधु वूड़त सविह तुम अवलंवन दीन्ह॥
कहिं परसपर भा वड़ काजू। सकल चलह कर साजिहं साजू॥
जेहि राखिं घर, रहु रखवारी। सो जानइ जनु गरदिन मारी॥
कोउ कह रहन किहअ निह काहू। को न चहइ जग जीवनलाहू॥
नगर लोग सब सिज सिज जाना। चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना॥
(श्रीरामचिरतमानस अयोध्या०)

इस प्रकार सब प्रजा श्रीरामसे मिलनेको न्याकुल होकर चित्रकूट जाती है और वहाँ प्रभुके दर्शन करती है।

जव रघुनाथजीके वनवासकी अवधि समाप्त हो गयी और वे अवध छौटकर आते है, उस कालमे प्रजाकी उत्सुकता देखिये-—

रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरलोग।
जहँ तहँ सोचिहं नारिनर कसतनु रामवियोग॥
समाचार पुरवासिन्ह पाये। नर अरु नारि हरिप उठि घाये॥
जो जैसेहिं तैसेहिं उठि धाविहं। वाल वृद्ध कोउ संग न लाविहं॥
एक एक सन वृद्धिं घाई। तुम्ह देखे दयालु रघुराई॥
(श्रीरामचरितमानस उत्तर)

श्रीराम इस प्रकार लोगोके हृदयके आकर्पणके हेतु अवधनगरी-मे पधारते हैं । श्रीरामका वनसे लौटकर अयोध्यामे आना राज्यके लिये नहीं था, वह था प्यारे माई भरतके लिये और अवधवासी प्रजाके प्रेमके लिये । और फिर उनकी तीव प्रीतिके कारण ही श्री आप राजसिंहासनपर वैठे थे ।

दयालु श्रीरामका खभाव था कि वे दूसरेके दुःखको सहन नहीं कर सकते थे और इसी खभाववश भाई भरत और प्रजाके दुःखको मिटानेके छिये आपने राज्यशासन खीकार किया था।

अव श्रीरामके प्रजापालन-कालकी अवस्थाका कुछ वर्णन करते हैं । महामुनि वाल्मीकिजी कहते हैं—

श्रीरामके राज्य-शासनकालमे स्त्रियोको वैधव्य-दुःख नहीं था। दि सर्पभय और व्याधियोका भय नहीं था। संसार डाकुओसे शून्य हो गया था। कोई अनर्थ नहीं करता था। वड़ोको अपनेसे छोटो-का प्रेतकार्य नहीं करना पडता था अर्थात् वाल या युवा-मृत्यु कभी नहीं होती थी, सब प्राणी प्रसन्न और धर्मपरायण रहते थे। रामकी वृत्तिको देखकर कोई किसीकी हिंसा नहीं करता था, प्रजा रोग तथा शोकरहित थी, दीर्घायु भोगती और अनेक सन्तित्युक्त होती थी। सब वृक्ष पुष्प तथा फल-फूल प्रदान करते। प्रजाको आवश्यकतानुसार वर्पाद्वारा जलकी प्राप्ति होती। सुखदायक वायु वहती, मनुष्य अपने-अपने कर्मोंमे सन्तुष्ट रह उसीमे प्रवृत्त रहते। और प्रजा सत्यपरायण रहती। सारांश यह कि प्रजा सर्वसुलक्षण-सम्पन्न थी। गोस्वामीजी महाराज रामराज्यका वर्णन करते है— राम राज वैठे त्रयलोका। हरिषत भए गए सब सोका॥ वैर न कर काहू सन कोई। रामप्रताप विषमता खोई॥

वरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेदपथ छोग।
चछिं सदा पाविं सुख, निंह भय सोक न रोग॥
देहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज निह काहुहि न्यापा॥
सव नर करिं परसपर प्रीती। चळिं स्वधरम निरत श्रुतिरीती॥
चारिहु चरनधरम जगमाहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥
रामभगतिरत नर अक नारी। सकछ परम गतिके अधिकारी॥
अछप मृत्यु निह कचिन उँ पीरा। सब सुंदर सब निरुज सरीरा॥
निह दरिद्र को उ दुखी न दीना। निह को उ अबुध न छच्छनहीना॥
सव निरदंभ धरमरत धुनी। नर अरु नारि चतुर सुभगुनी॥
सव गुनग्य पंडित सव ग्यानी। सव कृतग्य निह कपट सयानी॥
(श्रीरामचरितमानस उत्तर॰)

प्रजावत्सल श्रीरामकी अवध और अवधवासियोंपर कितनी कृपा थी, इसका भगवान्की अपनी उक्तिसे ही पता लग जायगा। श्रीराम अयोध्या पहुँचनेपर पुष्पक-विमानमे बैठे हुए अपने मित्र विभीपण और सुग्रीवादिसे कहते हैं—

खुनु कपीस अंगद ठंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ जचिष सब वैकुंठ वक्षाना। वेद-पुरान-विदित जग जाना॥ अवधसरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ॥ जनमभूमि मम पुरी खुहावनि। उत्तर दिसि वह सरजू पावनि॥ अति प्रिय मोहि हहाँके वासी। मम धामदा पुरी खुखरासी॥ (श्रीरामचरित्रानस उत्तर०)

### दीनवत्सल श्रीराम

दीनको द्यालु दानि, दूसरो न कोऊ। जाहि दीनता कहों, हों देखों दीन सोऊ॥ (वनयपत्रिका ७८)

जगत्में दीन-दुखी और अनायोंक सचे हितेपी और मित्र अधिक नहीं मिलते । साधारणतः लोग धनवान्, सम्पन्न, सबल और सुखी लोगोंकी ओर ही दौडते हैं। ऐसे सत्पुरुप कोई-कोई ही मिलते हैं जो दीन और आर्तके दुःखोसे दुखी होते हो। हमारे चिरत्रनायक श्रीरामका सम्पूर्ण हृदय केवल दीन, दुखी, अनायोंके लिये ही या। इसीलिये दयाल राम आदर्श दीनवत्सल माने जाते हैं और उनका चिरत्र सत्पुरुपोंके लिये मार्गप्रदर्शक समझा जाता है। बाल्यावस्थासे ही श्रीरामका हृदय खभावतः दयाल और पर- दुःखकातर रहा। शासोंमे श्रीरामके हृदयको कठोर-से-कठोर और कोमलसे भी कोमल बतलाया है—

कुलिसहुँ चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहि चाहि। चित खगेस रघुनाथ अस समुझि परइ कहु काहि॥ ( श्रीरामचरितमानम उत्तर० )

जो धन-जन-वलके मदसे गर्वित हैं, उनके लिये उनका

सृद्य 'वज़ादिप कठोर' है; पर दीन-अनाथ-आतोंके लिये तो वह नवनीतसे भी अधिक कोमल है। बाल्यावस्थामें भी श्रीरामका यही स्वभाव था, वे किसी भी बालकको न तो कभी अप्रसन्न देख सकते थे और न किसीको रोने देते थे। जिस किसी प्रकारसे सबको प्रसन्न रखते और हँसाया करते। खेलमें स्वयं स्वेच्छासे हारकर दूसरे बालकोको जिता देते और उन्हे वस्न-भूपण तथा अपना स्वादिष्ट भोजन-पदार्थ देकर प्रसन्न रखते। अवधके भाग्यवान् वालकोंकी भी ऐसी ही दशा थी, उनका चित्त भी जनमनमोहन श्रीरामके बिना क्षणभर नहीं लगता। पूज्यपाद गोस्वामीजी गाते है—

### स्निन सीनापति-सील-सुभाउ।

मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाउ ॥
सिखुपनतें पितु मातु बंधु गुरु सेवक सिवव सखाउ ।
कहत राम बिधु बदन रिसोहें सुपनेहुँ लख्यो न काउ ॥
खेलत संग अनुज वालक नित, जोगवत अनट अपाउ ।
जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ ॥
(विनयपत्रिका १००)

'जानकीयल्लभ श्रीरामका शील-खभाव सुनकर जिस पुरुपका मन प्रसन्न नहीं होता, शरीर पुलकित नहीं होता और नेत्रोमें प्रेमाश्रु नहीं आते, उसका इघर-उघर घूल फॉकते भटकना ही अच्छा है। बचपनसे ही पिता, माता, भाई, गुरु, दास, मन्त्री और सखा, कभी किसीने श्रीरामके मुखचन्द्रको खप्तमें भी कुपित होते नहीं देखा। वे सदा ही प्रसन्तमुख रहते थे। भाई और दूसरे बालक जो उनके साथ खेलते, उनकी हार और अन्याय श्रीराम सदा देखते रहते थे। परन्तु अपनी जीतपर भी ( उनको प्रसन्न करनेके लिये) हार जाते थे। उन लोगोंको पुचकार-पुचकारकर प्रेमसे दाँव देते और दूसरोसे भी दिलाते थे।'

दशरथनन्दन श्रीरामकी दीनवासलता सार्वभीम है। वह न तो देश और कालसे परिन्छिन है और न व्यवहार और व्यक्तिसे ही। उनका सब काल तथा सब देशमें और समीके साथ समान वात्सल्य-भाव है। उनके शत्रु-मित्र, उच्च-नीच या धनी-दरिद्र-भावसे कुछ भी व्यवहारभेद नहीं हैं। आवश्यकता है केवल दीन और आर्तभावकी।

कोसलकुमार रघुनाथजीकी दीनवत्सलताके कुछ उदाहरण पाठकोके सम्मुख संक्षेपमे उपस्थित किये जाते हैं । देखिये—

दीनमावापन्न राजा जनकको श्रीरामने कैसा सम्हाला । जनकने अपनी अयोनिजा कन्या श्रीसीताजीका खयंवर रचा और निश्चय किया कि सीताको वही ग्रहण कर सकेगा जो वल-वीर्य और पराक्रमसे सम्पन्न होगा, उसपर निर्वल और अशक्तका अधिकार नहीं होगा । इस वल-वीर्य और पराक्रमकी परीक्षा होगी विशाल शम्भुचापकी प्रत्यञ्चा चढ़ानेसे । महाराज जनकके इस प्रकारके प्रणकी घोपणा सुनकर जनकपुरमे अनेक राजा आये, परन्तु कोई भी इस परीक्षामे उत्तीर्ण नहीं हो सके; यहाँतक कि—

न रोकुर्यहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा। (वा॰ रामा॰ १। ६६। १९)

उस थनुपको कोई न तो उठा सका और न हिला ही सका। तमकि तमिक तिक सिवधनु धरही। उठइ न कोटि भाँति वल करहीं जिन्हके कछु विचार मनमाही। चाप समीप महीप न जाही॥ तमिक धरहिं धनु मूढ़ नृप, उठइ न, चलहिं लजाइ।
मनहुँ पाइ भट-वाहुवल अधिक अधिक गरुआइ॥
डिगइ न संभुसरासन कैसे। कामीवचन सतीमन जैसे॥
सव नृप भए जोग उपहासी। जैसे विनु विराग संन्यासी॥
(श्रीरामचरितमानस वाल०)

इस अवस्थामे मिथिलापतिकी कैसी दीन और भ्रान्त दशा हो गयी थी, तनिक उसका चित्र अवलोकन कीजिये—

नृपन्ह विलोकि जनक अकुलाने। बोले वचन रोष जनु साने। अव जिन कोड मासे भट मानी। वीरिवहीन मही में जानी। तजह आस निज निज गृह जाहू। लिखा न विधि वैदेहि विआहू॥ सुकृत जाह जो पन परिहरऊँ। कुअँरि कुऑरि रहह का करऊँ॥ जो जनते उँ विनु भट महि भाई। तो पन करि करते उँ न हँसाई॥ (श्रीरामचरितमानस वाल०)

जनक महाराजकी ऐसी दीनताको भला दीनवत्सल कव सहन करनेवाले थे 2

सोचमगन काढ़्यो सही साहिव मिथिलाको। तौ सिवधनु मृनालकी नाई। तोर्राहे राम गनेस गोसाई॥ (श्रीराम० वाल०)

इस प्रकार श्रीरामने दीन हुए जनक महाराजके शोकको दूरकर शम्भुचाप तोड़ सीताको वरण कर लिया ।

दूसरी झॉकी देखिये ! निषाद दरिद्र है, नीचजाति है; परन्तु भगवान् उसे अभिमानरहित और दीनभावयुक्त देखकर अपना सखा बना छेते हैं एवं उसका बड़ा ही मान तथा आदर करते है। ऐसे राम दीन-हितकारी।
हिंसारत निषाद तामसवपु पसु समान वनचारी।
भेंट्यो हृद्यँ लगाइ प्रेमवस नहि कुल जाति विचारी॥
(विनयपत्रिका १६६)

श्रीरघुबीरकी यह वानि। नीचहूसों करत नेह, सुप्रीति मन अनुमानि॥ परम अधम निपाद पाँचर, कौन ताकी कानि। लियो सो उर लाइ सुत ज्यों, प्रेमको पहिचानि॥

(श्रोविनयपत्रिका २१५)

निपादको अपना सखा वनाकर श्रीरामने इतना अधिक आदर दिया कि परम ज्ञानी श्रीविशष्ट-सदृश मुनि भी उसको गर्छे रूगाकर मिल्ने लगे—

प्रेय पुलकि केवट किह नामू । कीन्ह दूरितें दंडप्रनामू ॥ रामसखा रिपि वरवस भेंटे। जनु मिह लुटत सनेह समेटे॥ (शीराम॰ अयोध्या॰)

मनुष्योको अपनानेकी तो वात ही कौन-सी है। श्रीराम-ने पामर पश्च-पिक्षयोंको भी अपना लिया और ऐसा अपना लिया कि जिसकी कही तुल्ना नहीं है। रामके लिये प्राणोकी विल चढ़ानेवाले भक्तराज गीधकें दर्शन कीजिये! जगजननी सीताको रावण हरकर ले जा रहा है। गीधराज जटायु जव यह सुनते हैं तो चटपट दौडकर सीताको रावणके हाथसे छुड़ानेके लिये मार्गमे ही उसके रथको रोक लेते हैं। रावणके साथ जटायुका युद्ध होता है। 'रामकाज' लड़ते हुए जटायुके दोनो पंख रावण काट डालता है और इससे घायल होकर लाचार जटायु जमीनपर गिर पड़ते है। जटायुकी असमर्थताके अवसरमे रावण सीताजीको लेकर चला जाता है। इधर रघुकुलभूपण श्रीराम लक्ष्मणसहित सीताकी खोज करते-करते जटायुके पास पहुँचते है। यहाँ जटायुके साथ श्रीरामके व्यवहारको देखिये-

दीन मलीन दयालु विहंग परयो महि सोचत खिन्न दुखारी।
राघव दीनदयालु कृपालुको देख दुखी करुना मह भारी॥
गीधको गोदमें राखि कृपानिधि नैनसरोजनमें भिर वारी।
वारहिं वार सुधारिहं पंख जटायुकी धूरि जटानसों झारी॥

दयालु राम गीधकी दीन दशा देख दुःखित हो गये और उसको अपनी गोदमे लेकर कुछ दिन जीवन धारण करनेके लिये प्रार्थना करने लगे।

परन्तु उसने जीना स्त्रीकार नहीं किया और करता भी कैसे ? वह कहने लगा—

जाकर नाम मरत मुख थावा । अधमउ मुकुत हो इश्रुति गावा ॥ सो मम लोचनगोचर थागे । राखउँ देह नाथ ! केहि लागे ॥

मरनेका इससे अधिक अच्छा अवसर फिर कब मिलनेको था <sup>2</sup> अन्तमे जटायु श्रीरामको मुनिदुर्लभ सुकोमल गोदमे ही सदा-के लिये शान्त हो जाते हैं।

श्रीराम कहते है---

परहित वल जिनके मनमाहीं। तिन्ह कहँ जग दुरलभ कछु नाहीं॥ तनु तजि तात जाहु मस धासा। देखँ कहा तुम पूरनकामा॥

इसके वाद जटायुकी किया भगवान् खयं अपने हाथसे करते है-

अविरल भगति माँगि वर गीघ गयउ हरिघाम। तेहिकी, क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम॥

(श्रीरामचरितमानस अरण्य०)

पितु ज्यों गीध-िक्तया करि रघुपति अपने घाम पटायो । ऐसो प्रभु विसारि तुळसी, सठ, त् चाहत सुख पायो ॥

इससे भी आगे विढये—हमारे दीनवत्सल श्रीरामके दरवारमें चेतन मनुष्य और पशुपक्षी ही नहीं, जड़ पापाणको भी वहीं स्थान मिलता है। देखिये—

गौतमपत्नी अहल्या पितके शापसे पापाण होकर गौतम-आश्रममे स्थित है । उसमे न सेवाकी योग्यता है और न श्रीरामको बुळानेका सामर्थ्य ही है । है केवळ दीनता और जडता । दयाछ रामने इस जड़की उपेक्षा नहीं की । मिथिळापुरी जाते समय मार्गमे जनशून्य गौतम-आश्रममे उस पापाणको देखकर प्रभु श्रीराम-जी विश्वामित्र मुनिसे पृद्धने छगे——

वेद पढ़ें न कहूँ द्विजदृंद, वनी यह कैसी वढ़ावत मैं-सी। सूखे रसाल-तमालनके तरु, जानि परै कछु वाति अनैसी॥ कुजैं नहीं खग, गूँजैं न भीर, लखी ललिते निर्ध आजु लीं ऐसी। कीजै कृपा, कहिए मुनिनाथ जू, मारग माँझ सिला यह कैसी?

विश्वामित्र मुनि उत्तर देते हैं-

गौतमनारी शापवस उपलदेह धरि धीर। चरनकमल-रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर॥

अनाथनाथ दयामय दीनवन्धु दयाके वश हो शिलाकों चरणसे छूते हैं और उनके चरणका स्पर्श पाते ही अहल्या उसी क्षण अपने खरूपको प्राप्त हो जाती है—

परसत पद पावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही। देखत रघुनायक जनसुखदायक सनमुख हो इ कर जोरि रही॥
(शीराम० वाल०)

श्रीरामकी दयाछताका कहाँतक वर्णन किया जाय <sup>2</sup> दण्डक-वनमे विचरते हुए श्रीराम एक जगह हिंडियोका ढेर देखकर मुनियोसे पूछते है कि 'यह क्या है <sup>27</sup>—

अस्थिसमूह देखि रघुराया । पूछा मुनिन्ह लागि अति दाया ॥ मुनियोने उत्तर दिया—

तिसिचरनिकर सकल मुनि खाये। सुनि रघुनाथ नयन जल छाये॥ मुनियोंके दुःखको देखकर खामी रघुनाथजीके नेत्रोमे जल

आ गया, भगवान्ने उनके दुःख दूर करनेकी उसी क्षण प्रतिज्ञा की—

निसिचरहीन करों मिह, भुज उठाय पन कीन्ह। सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ (श्रीराम० अरण्य०)

इस प्रकार श्रीरामके प्रतिज्ञा करनेके बाद एक समय श्रीमती सीता प्रभुको राक्षसोके वयरूप हिंसात्मक कमंसे विरत करनेके उद्देश्यसे प्रभुसे कहने छगी—'खामिन्! इस संसारमे कामजन्य व्यसन तीन प्रकारके होते है—एक मिध्या भाषण, दूसरा पर-स्ती-सेवन और तीसरा शत्रुताके विना हिंसा करना। हे राघव! आपने न तो कभी आजतक मिध्या शव्द उच्चारण किया है और न कभी भविष्यमे आप कर ही सकते है। अधर्मदायक परस्त्रीगमनरूप व्यसन भी आपमे नहीं है। आपको स्त्रप्तमेभी परस्त्रीको अभिलापा नहीं होती। आप पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले, धार्मिक और सत्यपरायण है। आपमे धर्म और सत्य पूर्णरूपसे विराजमान है। आप इन्द्रियविजयी है, यह वात सभी जानते है; परन्तु

आप शत्रुता न होनेपर भी राक्षसोंके वधरूप हिंसाकर्मको क्यों करना चाहते है ?' इस प्रकार भगवान्के प्रति श्रीसीताजीने प्रेम और नम्रतासे अनेक वाते कहीं, तब रघुकुलमणि श्रीरामने उत्तर दिया—'हे धर्मज्ञे जनकात्मजे ! तुमने सभी हितकर और प्रिय बातें कही हैं । तुमने खयं यह वात भी खीकार की है कि क्षत्रिय-को घनुप इसल्ये घारण करना चाहिये जिससे किसी भी आर्तका शब्द कभी सुनायी न दे । हे सीते ! इस दण्डकारण्यवासी तीक्ण व्रतोंके पालन करनेवाले मुनिगण मुझे अपना रक्षक मानकर मेरी शरण हो गये हैं। वे क्रूर कर्म करनेवाले राक्षसोसे उत्पीड़ित हो रहे है, अत्यन्त दुखी है। ये सत्र त्रातें मुनियोने मुझसे कही है। मैने उनसे पृछा, 'क्या करना चाहिये'—तत्र मुनियोने कहा कि 'ये राक्षस सदा ही हमलोगोके यज्ञ, त्रत, तपादि अनुष्टानमे विष्न करते है और विना ही कारण हमलोगोको सताते है। यद्यपि हमलोग तपके वलसे इन राक्षसोको नप्ट कर सकते हैं, किन्तु ऐसा करनेसे हम अपने तप और साधन से गिरते हैं। अतएव हे राम ! आप हमारी रक्षा कीजिये।' हे सीते ! इस प्रकार उनके दीन वचनोको सुनकर मैने प्रतिज्ञा कर छी है और अब मै प्राण रहते कमी प्रतिज्ञाके प्रतिकूछ नहीं चछ सकता । मैं चिरकाछसे सत्यको अपना इप्ट समझता हूँ।' इसीछिये श्रीतुल्सीदासजीने कहा है-

> अस प्रमु दीनदयाल हिर कारन रहित कृपाल। तुलसिदास सठ ताहि भजु लाडु कपटजंजाल॥ (रामा॰ वाल०)

> प्रभुको दयालुताका दूसरा उदाहरण देखिये ! सुग्रीव अपने

ज्येष्ठ भाता बालिके द्वारा निगृहीत हो, घरसे निकल पड़ता है और बालिके मयसे कही भी आश्रय न पाकर ऋष्यम्कपर्वतपर आश्रय लेता है। इस पहाड़पर वालि शापके भयसे नहीं जा सकता था। बालिने सुग्रीवकी सम्पत्ति तथा उसकी स्त्रीको हर लिया था। ऐसी दीन दशामे पड़ा हुआ सुग्रीव जब भगवान् श्रीरामका आश्रय ग्रहण करता है, तब वे उसके दुःखोंको सुनकर प्रतिज्ञा करते है—

सुनु सुग्रीव में मारिहों वालिहि एकहिं वान । ब्रह्म-रुद्र-सरनागत गए न उवरहिं प्रान॥

सुप्रीवके दुःखसे श्रीराम यहाँतक व्यथित होते हैं कि उस दुर्दशाप्रस्त दीनको अपना मित्र मानकर उसके सारे दुःखोको अपने ऊपर छे छेते है। मित्रधर्मका निरूपण करते हुए आप कहते हैं—जेन मित्रदुख होंहि दुखारी। तिन्हिंह विछोकत पातक भारी॥ निजदुख गिरिसम रज करि जाना। मित्रके दुख-रज मेरुसमाना॥ देत-छेत मन संक न धरई। वछ अनुमान सदा हित करई॥ विपतिकाछ कर सत्गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन पहा॥ सखा सोच त्यागहु वछ मोरे। सव विधि करव काज मैं तोरे॥ (श्रीराम० किष्कन्था०)

कितनी दयाछता है ! श्रीराम वलगविंत वालिका वध करते है, उसके अपरावका यथोचित दण्ड देते हैं; परन्तु जब बालिके वल और गर्वका नाश हो जाता है, तब तुरन्त ही उसी दीन कातर वालिके प्रति ऐसी दयाछता दिखाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं—

सुनत राम अति कोमल बानी। वालि-सीस परसेड निज पानी॥

अचल करउँ तनु राखहु प्राना। (रामा० कि फिन्धा०)

मित्रके प्रति जैसी दयाछता है, वैसी ही शत्रुके प्रति भी है। श्रीरामकी दृष्टिमें कोई भी शत्रु नहीं, वे सभीके निज जन हैं। हाँ, अभिमानी, गर्वी, दुराचारीके लिये वे साक्षात् कालसदश हैं; परन्तु दीनके लिये तो वे परम मधुर, रमणीय, मनमोहन और अति घनिष्ट आत्मीय है।

जगत्मे सचा दीनवत्सल एक पिततपावन श्रीरामके सिवा और कौन हो सकता है <sup>2</sup> प्राकृत मनुष्य कैसा भी क्यों न हो— राजा हो या अति वलवान, साधु हो या विद्वान, क्षमाशील हो या दयावान, कोई कितना भी ऊँचा क्यों न हो, फिर भी उसकी शक्ति और सामर्थ्य परिमित ही है। कहा है—

एकै दानिसिरोमिन साँचो। जेइ जाच्यो सोइ जाचकतावस फिरि वहु नाच न नाच्यो॥ (वनय०१६३)

इसके सिवा यह वात भी है कि प्राकृत जीवकी दया भी तभी प्राप्त होती है, जब उसपर जगत्पतिकी दया होती है। कहा है—

> मुनि सुर नर नाग असुर साहेव तौ घनेरे। पै तौली जोली रावरेन नेकु नयन फेरे॥(विनय०)

इसके अतिरिक्त जगत्मे प्राकृत जनकी उदारता किसी-न-किसी खार्थको छेकर ही होती है। गोखामीजी कहते हैं—

ऐसो को उदार जग माही।
विनु सेवा जो द्रवै दीनपर, राम सिस कोड नाहीं॥
(विनय०१६२)

# ऐसे राम दीन हितकारी। अति कोमल करुनानिधान, बिनु कारन पर-उपकारी॥ (विनय॰ १६६)

एक बात और है, यदि दूसरे किसीसे भीख मिल भी गयी तो उससे सदाके लिये भिखमंगापन नहीं मिटता । उससे एक काल या कुछ कालके लिये क्षणिक सुख होता है, दुःखका आत्यन्तिक नाश नहीं होता । पर श्रीरामका दान तो कुछ विलक्षण ही है ।

> और काहि माँगिए, को माँगिवो निवार ? अभिमतदातार कौन दुख-द्रि दारे ? (विनय॰)

इन सबके अतिरिक्त एक बात और भी है, स्वामीको छोड़कर अन्य किसीके भी सामने हाथ फैलाना बड़े कलंककी बात है। परन्तु अपने स्वामीसे मॉगनेमे आपित नहीं। यहाँ तो अपना वैसा ही अधिकार है जैसा पिताकी सम्पत्तिपर पुत्रका और स्वामीकी सम्पत्तिपर स्नीका अविकार होता है। गोस्वामीजी महाराजने कहा है—

'तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो।' 'जे जे तें निहाल किए,फूले फिरत पाये।' (विनय०)

यह बात अवश्य है कि प्रभुकी क्रपासे प्रभुकी ही शक्तिको प्राप्तकर प्रभुके दास चाहे जैसे दयाछ बन जाते हैं। उन दासोमें उनका अपना कोई प्रभाव और बल नहीं रहता। जो कुछ है, सब प्रभुका है। प्रभु जो चाहे वहीं कार्य उनसे करा सकते हैं और उनका चाहे जितना गौरव भी बढ़ा सकते हैं। यह सब प्रभुकी इच्छा है। अतएव छल-कपट त्यागकर अद्वितीय दीनवत्सल

जानकीवल्लभ श्रीरामके चरणोमे दीन होकर उपस्थित होनेसे सदाके लिये दीनताका नाश हो सकता है—

कोसलचित अति दीनदयाला। कारन विनु रघुनाथ कृपाला॥ भक्तवत्सल श्रीराम

नान्या स्पृहा रघुपते हृद्ये मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरातमा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां में कामादिदोपरहितं कुरु मानसं च॥

( श्रीरामच ॰ सुन्दर ॰ )

अखिलभुवनपति भगवान् जव अपने भक्तोंके हृदयमें मिलने-की उत्कट उत्कण्ठा देखते हैं, अथवा जव अपने भक्तोंको विपत्ति-ग्रस्त समझते हैं, तव भक्तोकी ग्रीति और सुखके लिये वे खयं इस धराधाममें पधारते हैं—

फिरत धाम वैकुंड तिज, भक्तजननके काज। जोह जोह जन मन भावई, घारत सोह तन साज॥ यद्यपि भगवान्ने श्रीगीतामें अपने अवतरणका कारण यह बतलाया है कि—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥
(४। ७-८)

'हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही मै अपने रूपको प्रकट करता हूँ । साधु- पुरुपोका उद्धार करनेके लिये और दूषित कर्म करनेवालोका नाश करनेके लिये तथा धर्मकी स्थापनाके लिये मै युग-युगमे प्रकट होता हूँ।

तथापि अधिक विचारनेसे भगवान्के अवतरणका मुख्य कारण यहीं प्रतीत होता है कि वे अपने प्रिय भक्तोसे साक्षात् मिलनेके लिये और अपनी रमणीय लीलामे उन्हे सम्मिलित करके उनकी मनोकामना पूर्ण करनेके लिये ही प्रकट होते है । यदि कहे कि फिर अन्यान्य कारण क्यो वतलाये गये हैं ?—तो इसके उत्तरमे यह निवेदन है कि अन्यान्य कारण भी होते हैं, पर वे सब गौण होते है। मुख्य कारण उसे समझना चाहिये जिसके लिये स्वयं अवतार धारण करनेके अतिरिक्त दूसरे उपायोंसे काम ही नहीं चल सकता और गौण कारण वह है जिसमे इच्छा हो तो भले ही खयं पधारे अन्यथा अन्यान्य उपायोसेभी काम चल सकता है। यदि हम 'अधर्मको दूर करके धर्मकी स्थापना' को ही मुख्य कारण माने तो यह असङ्गत है, क्योंकि धर्मस्थापनके अन्य उपाय भी है। भगवान् अपने भक्त और साधुओके द्वारा भी यह कार्य करवा सकते हैं । दुष्टोंके विनाशको मुख्य कार्ण माने तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अपने भक्तोंको शक्ति देकर सहज ही भगवान् यह कार्य भी करा सकते हैं। इस स्थलमे इस शङ्काको स्थान नहीं हैं कि भगवद्भक्त भगवान्की शक्ति पाकर उपर्युक्त कार्य नहीं कर सकेंगे, भगवत्-शक्तिसे तुच्छ-से-तुच्छ जीव भी महान्-से-महान् बनकर सब कुछ कर सकता है और अत्यन्त समर्थ भी तुच्छ बन जा सकता है-

जो चेतन कहँ जड़ करे, जड़िह करे चैतन्य। अस समरथ रघुनाथ कहँ भज़िहं जीव ते घन्य॥ (रामा॰ उत्तर॰)

ताकहँ जग कछु अगम निह, जापर हिर अनुकूछ।
तेहि प्रताप बढ़वानछिह जारि सकै खछ त्छ॥
यसकिह कर्राह विरंचि सम, अजिह मसक तें हीन।

भगवत्कृपासे सब कुछ सम्भव हैं, इसमें कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं। यह सब होते हुए जब भक्तके हदयमें अपने प्रभुसे मिल्नेकी चाह जागृत होती है और जब उस चाहका खरूप ऐसा उत्कट बन जाता है कि—

देह-गेहकी सुघि नहीं, ट्रंट गयी जग-प्रीत ।
'नारायण' गावत फिरें प्रेम-भरे रस-गीत ॥
प्रेमसहित गदगद गिरा, कढ़त न मुखसों वात ।
'नारायण' महवूव विन और न कछू सुहात ॥
मनमें लागी चटपटी, कव निरखूँ श्रीराम ।
'नारायण' भूल्यो सभी खान पान विश्राम ॥

इस प्रकारकी अवस्थामे जब वह मिलनाकांक्षी भक्त परम व्याकुल होकर हृदयेशको पुकारता है, तब उसके पास किसी प्रतिनिधिको भेजनेसे काम नहीं चल सकता । इस अवस्थामे भगवान्को खयं भक्तोके इच्छानुरूप खरूपमे आना पड़ता है; क्योंकि अनन्य भक्तोंकी यह भी एक विचित्रता है कि वे भगवान्के जिस एक रूपके उपासक होते है उसके सिवा उसी भगवान्के अन्य रूपके दर्शनसे उन्हे तृप्ति नहीं होती, यद्यपि वे उनमे कोई भेद नहीं मानते । जब श्रीराम दण्डकारण्यमे पधारते है और सुतीक्ष्ण मुनिको पता लगता है कि श्रीराम यहाँ आये है, तब वे उनके दर्शनार्थ न्याकुल हो उठते है । सुतीक्ष्णजी अवधेशकुमारके उपासक थे और उनसे मिलनेके लिये श्रीरामको उनके आश्रममे जाना भी था, परन्तु श्रीरामके आगमनकी खबर पाते ही मुनिकी क्या दशा होती है—जरा ध्यानसे देखिये!

प्रभु आगमन श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर घावा ॥ हे विधि दीनवंधु रघुराया । मोसे सठपर करिहाँह दाया ॥ सहित अनुज मोहि राम गोसाईं। मिलिहाँह निज सेवककी नाईं॥ एक वानि करनानिधानकी । सो प्रिय जाके गति न आनकी ॥ (श्रीराम॰ अरण्य॰)

सुतीक्ष्ण मुनि भगवान्के प्रेममे इतने विह्नल हो गये कि उनको अपने तन-मनकी और मार्गकी भी सुध-बुध नहीं रही— निरभर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहिन जाइ सो दसा भवानी॥ दिसि अरु विदिसि पंथ नहि सूझा। को मैं चलेड कहाँ नहि बूझा॥ कवहुँक फिरि पाछे पुनि जाई। कवहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥

सुतीक्ष्ण मुनिकी यह दशा थी । इतनेमें ही रघुकुलभूषण श्रीरामजी वहाँ पहुँच गये और अपने प्यारे भक्तकी प्रेमदशा पेडकी ओटसे देखने लगे—

अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखिंह तरु ओट लुकाई॥ भक्तवत्सल श्रीराम अब अपने भक्तसे दूर नहीं रह सके— अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा। प्रगटे हृद्यँ हरन भवभीरा॥

प्रभुको अपने भक्तके हृदयमे प्रकट होकर भी सन्तोष नहीं हुआ, अतः भगवान् अपने भक्तको ध्यानसे जगानेके छिये आगे बढ़े— सुनि मग माँझ अचल होइ यैसा । पुलक सरीर पनस-फल जैसा॥ तब रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दसा निज जन मन भाए ॥

कमल्लोचन श्रीराम सुतीक्ष्णके पास आकर मुनिको ध्यानसे जगाने लगे।

मुनिहिराम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पावा॥ भूपरूप तव राम दुरावा। हद्यँ चतुर्भुज रूप दिखावा॥

मुनिके हृदयसे अवधेशकुमार श्रीराम-रूपको हटाकर आप चतुर्भुज श्रीविष्णुरूपमे प्रकट हो गये, तव—

मुनि अकुलाई उठा तव कैसे। विकल दीन फनि मनि विनु जैसे॥

यहाँ श्रीरामोपासक सुतीक्ष्णजी विष्णुरूपसे सन्तुष्ट नहीं है; यद्यपि श्रीराम और विष्णुमें भेद नहीं है तथापि भक्तको तो अपने ईप्सित रूपको ही चाह रहती है—

सुतीक्ष्ण मुनिका ध्यान ट्रंट जाता है और वे सामने प्रत्यक्ष श्रीसीतारामको देखकर प्रणाम करने लगते हैं—

थागे देखि रामतनु स्थामा । सीताअनुज सहित सुखघामा ॥ परेड लकुट इव चरनिह लागी । प्रेममगन मुनिवर वङ्भागी ॥ (श्रीराम० अरण्य०)

यहाँ सुतीक्ष्णके लिये भगवान्को श्रीरामरूपसे खयं आना ही पडता है; प्रतिनिधिकी बात तो दूर रही, अपने ही अन्य रूप-से भी काम नहीं चलता ।

यदि यह कहा जाय कि भगवान् भक्तोको ज्ञान प्रदानकर ऐसी चाहसे मुक्त क्यो नहीं कर देते अथवा मुक्ति प्रदान करके उन्हें सन्तोप क्यो नहीं करा देते <sup>2</sup> इसका उत्तर यह है कि ऐसे रूप, धाम और छीछाके उपासक भक्त आरम्भसे मोक्षकी चाह न रखकर ही साधन करते हैं। उन्हें मुक्तिकी परवा ही नहीं होती, वे तो केवछ अपने उपास्यको ही चाहते हैं। ऐसे भक्तों भावको खयं भगवान् इस प्रकार बतछाते हैं—

> न पारमेष्ठयं न महेन्द्रघिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यपितात्मेच्छति महिनान्यत्॥

( श्रीमद्भा० ११ । १४ । १४ )

मुझमे आत्मसमर्पण करनेवाला भक्त एक मेरे सिवा ब्रह्माके पदको, इन्द्रके पदको, सार्वभौम राज्यको, पातालके राज्यको, योगसिद्धिको अथवा मोक्षको भी नहीं चाहता । अनन्य भक्त वे ही होते हैं जो मुक्तिमे भी स्पृहारहित है—'ये मुक्ताविप निस्पृहाः' और जिनको भगवान्के सिवा अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं है—'अन्याभिलाषिताशून्यम् ।' भक्त तो चाहते हैं केवल एक अपने प्यारे प्रभुको, जो सबका आधार और सब कुछ देनेवाला है। पर वे भक्त उससे किसी अन्य दानको न चाहकर ख्यं दाताको ही चाहते हैं। अन्य पदार्थोंको तो बात ही क्या है—

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ-

स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविंमृग्यात्।

न चळति भगवत्पदारविन्दा-

ह्रवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रयः॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५३)

आधे निमेषके छिये भगवचिन्तन छोड़नेसे यदि त्रिलोकी-

का समस्त ऐश्वर्य भी प्राप्त होता हो तो भी भगवचरणकमलोंका प्रेमी भगवचिन्तनका त्याग नहीं करता।

### यामास्थाय समस्तमस्तकमणि कुर्वन्ति यं स्वे वदो ।

इसी भत्तिका आश्रय छेकर भक्त सारे ब्रह्माण्डके शिरोमणि भगवान्को अपने वशमे कर छेते हैं।

वतलाइये, इस भावके भक्तांको भगवान् मुक्ति या ज्ञान देकर उनसे कैसे छूट सकते है १ ऐसे भावकोंकी इच्छापृक्तिके लिये ही तो उन्हें खयं इस मर्त्यलोकमें आना पड़ना है । यहाँ प्रतिनिधि-द्वारा काम नहीं चलता । यदि कोई कहे कि ऐसे भक्तोंको तो कुछ भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये १ इतनी इच्छा भी उनमें क्यों होती है १ हाँ, ठीक है, उन्हें और कुछ भी इच्छा नहीं होती; परन्तु वे अपनी प्रभुसेवाकी चाह नहीं छोड़ सकते । इसीसे वे—

### मुकुति निराद्रि भगति छुभाने। (रामा॰ उत्तर॰)

अतएव भगवान्के अपने नित्य शाखत अमृतधामसे आकर यहाँ अवर्ताण होनेका मुख्य कारण भक्तोका आनन्दवर्द्धन, उनसे प्रत्यक्ष मिलन तथा उनका सेवाग्रहण ही होता है। यह अवस्य है कि अवनार ग्रहण करनेपर भगवान् लोकहितकर अनेक कार्य करते है, बहुत-से जीवोका उद्धार कर देते है और शेपके लिये तथा भविष्यत्मे होनेवालोके लिये अपने धामका मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं।

यदि कोई यह कहे कि भगवान्के अवतार न हेकर जब-जब भक्तोकी इच्छा हो तब-तब उन्हें दर्शन देकर अन्तर्धान हो जानेसे भी तो काम चळ सकता है। इसका उत्तर यह है कि कहीं-कहीं ऐसा मी होता है, मक्त ध्रुवजीके छिये यही हुआ था । परन्तु वात यह है कि भगवान्के भक्तगण अनोखे और विचित्र भाववाछे होते हैं । मनु-शतरूपाने उनको पुत्ररूपसे ही प्राप्त करना चाहा । भगवान्के साथ मनुजीका वार्ताछाप सुनिये ! मनुजी कहते हैं—

दानिसिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहाँ सतिभाउ।

चाहउँ तुम्हिं समान सुत, प्रभुसन कवन दुराउ॥
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले। प्यमस्तु करुनानिधि वोले॥
आपु सिरस खोजउँ कहँ जाई। नृप तव तनय होव में आई॥
(श्रीराम॰ वाल॰)

जब भगवान् कौशल्याजीके यहाँ चतुर्भुजरूपसे प्रकट हुए, तब भी माता कौशल्या भगवान्से प्रार्थना करती है—

माता पुनि वोलो, सो मित डोली, तजहु, तात ! यह रूपा । कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला, यह सुख परम अन्पा ॥ सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, है वालक सुरभूपा । (रामा० वाल०)

मक्त कागभुशुण्डिजीकी चाह देखिये-

जब जव राम मनुजतनु धरही। भगतहेतु लीला वहु करहीं॥
तव तव अवधपुरी में जाऊँ। वालचिरत विलोकि हरपाऊँ॥
जनममहोत्सव देखउँ जाई। वरप पाँच तहँ रहउँ लुभाई॥
इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा वपुष कोटि सत कामा॥
निज प्रभु वदन निहारि निहारी। लोचन सफल करउँ उरगारी ॥
लघु वायस वपु धरि हरिसंगा। देखउँ वालचरित वहुरंगा॥

लिरिकाई जहँ जहँ फिरिह, तहँ तहँ संग उड़ाउँ। जूरन परद अजिरमहँ, सीद उठाइ पुनि खाउँ॥ (रामा॰ उत्तर॰) भक्तिमयी शबरीजीकी आशाका आनन्द छूटिये— जब भगवान् श्रीशबरीके आश्रममें आते हैं तब शबरी कहती है, मेरे गुरु मतंग ऋषि कह गये थे कि—

> राम्रो दाशरथिर्जातः परमात्मा सनातनः। आगमिन्यति सैकाग्रध्याननिष्ठा स्थिरा भव।

(अध्यात्मरा० ३।१०।१३-१४)

'सनातन परमात्मा दशरथके पुत्र राम यहाँ आवेंगे, त् एकाम्र चित्तसे ध्यानपरायण होकर यहाँ स्थिर रह।'

शवरीजीको अनेक कालसे श्रीरामदर्शनकी लालसा लगी थी, वह प्रभु श्रीरामको खिलानेके लिये नित्य खादिष्ट फलोका संग्रह किया करती थी—आज वही खादमरे सरस संगृहीत फल श्रीरामके भेट करती है—

कंद मूल फल सरस अति दिए रामकहँ आनि। प्रेमसहित प्रभु खायऊ वार्राहे वार वखानि॥

भगवान्ने श्रीशवरीके दिये हुए फलोको निःसंकोच प्रेमसे खाया और फलोंकी बड़ाई करते-करते नहीं थके । अन्तमे शवरीने श्रीरामके सम्मुख अपने प्राण त्याग दिये, तब श्रीरामने अपने हाथसे माताकी भॉति शबरीका अन्त्येष्टिसंस्कार और उसकी ऊर्ध्विक्रया की। श्रीरामकी भक्तवत्सलताका कहाँतक वर्णन किया जाय?

इस प्रकार उनके भक्त अनेक प्रकारकी आशा लगाये रहते हैं—कोई सख्यरसके आखादनकी इच्छा करते हैं, तो कोई दास्य-रसंकी; कोई माधुर्यरसकी, तो कोई वात्सल्यरसकी और कोई शान्तरसकी। ऐसे सभी भक्तोंके मनोर्थ पूर्ण करनेके लिये भक्त- वत्सल भगवान् श्रीरघुनाथजीका अवतार है। प्रभुके साथ सम्बन्ध केवल भक्तिद्वारा ही होता है, चाहे वह किसी भी भाववाली हो। भगवान् श्रीशबरीके प्रति कहते हैं—

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगतिकर नाता॥ जाति पाँति कुल धरम बङ्गई। धन बल परिजन गुन चतुराई॥ भगतिहीन नर सोहर कैसें। विनु जल बारिद देखिश जैसें॥ (रामा० आरण्य०)

भक्तिद्वारा मनुष्य भगवान् श्रीरामका आत्मीय बन जाता है। देखिये, वनवासी पशुजाति वानरोने अपने भक्तिबलसे श्रीरामके हृदयपर कैसा अधिकार कर लिया। गुरु विशष्ठके प्रति स्वयं श्रीराम अपने वानर भक्तोके लिये कहते हैं—

ए सव सखा सुनिअ मुनि मेरे। भए समरसागर कहँ वेरे॥ मम हित लागि जनम इन्ह हारे। भरतहु तें मोहि अधिक पिआरे॥

(रामा० उत्तर०)

पूज्यपाद गोखामीजी महाराजने कहा है-

प्रभु तरुतर किप डारपर, ते किए आपु समान।
तुलसी कहूँ न रामसो साहेब सीलिनधान॥
जे ग्यान-मान-विमत्त तब भवहरिन भगति न आदरी।
ते पाइ सुरदुरलभ पदादिप परत हम देखत हरी॥
विस्तास करि, सब आस परिहरि,दास तब जे होइ रहे।
जिपनाम तब बिनु श्रम तर्राहंभव, नाथ सो समरामहे॥

(रामा॰ उत्तर॰)

शरणागतवत्सल श्रीराम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौवचसा गृणामि ।

### श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये॥

( श्रीवुयकौशिकस्य रामरक्षास्तोत्रात् २९ )

शरणागित समस्त साधनोकी पराकाष्टा है, सवका फल है और इस शरणागितका फल है परमं ध्येयकी प्राप्ति । वास्तवमे शरणागितका फल अवर्णनीय है । फल कहनेसे तो शरणागित-भावकी लघुता होती है । अवधेशकुमार भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी शरणागतवत्सलता भुवनविख्यात है; जिस समय रावणसे निगृहीत होकर विभीषण श्रीरामके शरण आता है, उस समयका श्रीरामका भाव देखिये—

विमीपण अपने चार अनुचरोसहित श्रीरामके शिविरमे आकाशमार्गसे आता है और सुग्रीवादि वानरोको अपना परिचय देकर सर्वछोकशरण्य श्रीरामके आश्रयमे छे चछनेके छिये अनुरोध करता है। वह कहता है—

### निवेद्यत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने। सर्वे छोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम्॥

(वा० रा० ६।१७।१७)

'सर्व लोकोको शरण देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको मेरे आनेकी सूचना आप दे दे ।'

विभीपणके वचनोको सुन और उसको वही छोड़कर सुग्रीवादि वानर श्रीरघुनाधनीको उसके आगमनकी स्चना देते हैं। श्रीराम सब वानरोकी सम्मित चाहते है, इसपर सुग्रीव कहता है—'भगवन्! शत्रुसेनासे अकस्मात् यह शत्रु विभीपण अपनी सेनामे आया है, मौका पाकर अपनी सेनाका नाश वैसे ही कर देगा

जैसे उल्द्र कौवोका नाश कर देता है। यह राक्षस श्र्वीर और कपटी है, अन्तर्धान हो सकता है और इच्छानुरूप खरूप भी धारण कर सकता है। इसका विश्वास नहीं करना चाहिये। यह रावणके गुप्तचररूपसे हमारा भेद टेने आया है।

जानि न जाइ निसाचरमाया। कामरूप केहि कारन आया॥ भेद छेन हमार सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा॥ (रामा॰ सुन्दर॰)

'इसको रावणका भेजा हुआ समिश्चये । इसका विश्वास कमी नहीं करना चाहिये । यह पहले विश्वस्तभाव दिखाकर पीछेसे मौका पाकर धोखा देगा । अतः इसे मिन्त्रयोसमेत मार ही डालना चाहिये ।'

अद्भद कहता है—'विमीषण शत्रुके यहाँ से आता है, उसपर सन्देह अवश्य करना चाहिये। अवसर पाकर वह प्रहार कर सकता है। हित-अहितका विवेचन करके बलसंग्रह करना चाहिये। जिसमें अधिक दोष हो, उसको त्यागना चाहिये और जिसमें अधिक गुण हो उसीका संग्रह करना चाहिये। यदि आपको विभीषणमें अधिक दोष प्रतीत हो तो त्याग दे और अधिक गुण प्रतीत हो तो ग्रहण करें।'

जाम्बवान् कहता है—'जब यह युद्धके समय आया है, तब अवस्य ही रावणका मेजा हुआ है।'

मैन्द वानर कहता है—'यह रावणका छोटा भाई है। मधुर वचनोसे इससे सब समाचार पूछने चाहिये। फिर यह सद्बुद्धि है या असद्बुद्धि, इसका भी यथोचित विचार करना चाहिये।'

ţ

पवनकुमार श्रीहनूमान्जी कहते है-- 'हे प्रभो ! आप सब शास्त्रोके ज्ञाता है; शक्तिशाली, सर्वसमर्थ है। आपको मै क्या मन्त्रणा दूँ १ आपके विचारके सामने साक्षात् चृहस्पतिकी भी मन्त्रणा तुच्छ है; मै स्वेच्छासे, आसिक्तसे या तर्कसे कुछ भी नहीं कहता । केवल आज्ञानुरोधसे अपना विचार आपके चरणोमे निवेदन करता हूँ । विभीपणको यहाँ बुलाकर उससे सब वृत्तान्त जानना चाहिये। सहसा यहाँ बुलाना भी अनुचित है, पर दूत भेजकर सुत्र बाते जानना भी ठीक नहीं जँचता । विभीपण यदि आपको रावणसे अधिक पराक्रमी और गुणवान् समझकर आया है तो उसने बड़ी बुद्धिमानीका काम किया है। यदि दूत भेजकर परीक्षा की जायगी तो वह शंका करेगा और दुखी भी होगा । उसकी बोळचाळमे कोई दुष्ट भाव नहीं दीखता । उसका मुख प्रसन्न है, इसलिये विभीषणपर सन्देह नहीं होता । यदि वह घूर्त होता, तो शंकाशून्य खस्थचित्तसे आपके पास नही आ सकता । रावणको बलगर्वित, पापपरायण देखकर उसका नाश करानेके लिये तथा राज्यकी कामनासे वह यहाँ आया है। अतः आपको विभीपणका संग्रह करना चाहिये।'

हन्मान्के इन नीति, धर्म, भक्ति और रहस्ययुक्त अपने मनके-से वचन सुनकर जानकीवछ्ठभ श्रीरामने कहा—'मित्रो ! आप सबने मेरे हितके छिये ही परामर्श दिया।' अब मेरी इच्छा सुनिये—

> मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम्॥

> > (वा० रा० ६।१८।३)

'मित्रमावसे आये हुए विभीषणको मै कभी नहीं त्याग सकता । यदि कुछ दोष भी हो तो भी ऐसे आगत जनको नहीं त्यागना चाहिये । यही सत्पुरुषोक्षी स्तुत्य सम्मति है ।'

तदनन्तर सुग्रीवने फिर कहा- 'श्रीराम! विभीषण दुष्ट हो या शिष्ट, पर वह राक्षस तो है ही । आपत्तिके समय जब उसने अपने भाईको त्याग दिया है तो फिर वह किसका त्याग नहीं कर सकेगा 2 जातित्राले और समीपवर्त्ती लोग कभी-कभी शत्रुओकी सहायता किया करते हैं; परन्तु जब आपत्ति आती है तब उनपर हीं प्रहार करने लगते हैं, यह भी इन्हीं सब कारणोसे आया होगा। इसके सिवा वास्त्रोमें भी शत्रुके बलका ग्रहण करना दोषयुक्त बतलाया है, क्योंकि इसमें धोखा ही होता है। इस प्रकार सुप्रीवने भगवान् श्रीरामके सामने अनेक युक्तियुक्त तर्क उपस्थित किये। श्रीरामने इन विचारयुक्त तर्कोंको सुन, प्रसन्न हो सुग्रीवकी वड़ी प्रशंसा की और कहा, 'मित्र ! यह राक्षस दुष्ट हो या शिष्ट, मेरा कुछ भी अपकार नहीं कर सकता; क्योंकि मै चाहूँ तो पृथ्वीपर जितने राक्षस, पिशाच, दानव और यक्ष है, सबका अँगुलीके अग्रभागसे ही विनाश कर दूँ। जब कपोत-सरीखे पक्षीने भी शरण आये रात्रुका अपना मांस देकर सत्कार किया था, तब भला, मै इनका कैसे त्याग कर सकता हूं 2

बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्। न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रुं परंतप॥ आतों वा यदि वा हप्तः परेषां शरणं गतः। अरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना॥ स चेद्भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति।
स्वया शक्त्या यथान्यायं तत्पापं छोकगहिंतम्॥
विनष्टः पश्यतस्तस्य रिक्षणः शरणं गतः।
आदाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद्रिक्षतः॥
एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे।
अखर्ग्य चायशस्यं च वछवीर्यविनाशनम्॥

(वा॰ रा॰ ६।१८। २७-३१)

'हे परंतप! जब शत्रु दीनतासे हाथ जोड़कर शरणकी याचना करता हुआ प्रणाम करने छगे तो अपने ऊपर क्रूरतारूप दोष नआने देनेके लिये भी उसको न मारे। शत्रु दुःखमे पड़ा हो, गर्वसे भरा हो अथवा दूसरोके भयसे शरणमे आया हो, तब भी कृतातमा पुरुप प्राणोकी कुछ भी परवा न कर उसकी रक्षा करे । जो पुरुष भय, मोह या कामसे शरण आये हुए शत्रुकी अपनी शक्तिके अनुसार न्यायपूर्वक रक्षा नहीं करता, वह पापका भागी होता है और संसारमें उसकी निन्दा होती है । रक्षा चाहनेवाला पुरुप यदि रक्षा न पाकर रक्षककी आँखोके सामने मारा जाता है तो रक्षकके सब पुण्य मरनेवालेको मिलते है और वह खर्गको चला जाता है। इस प्रकार शरणागनकी रक्षा न करनेमे बड़ा भारी दोष है और उनकी रक्षा न करना खर्गसे भ्रष्ट करनेवाला, अपयश देनेवाला और बल्वीयको नष्ट करनेवाला है।'

सरनागत कहँ जे तर्जाहें, निज अनहित अनुमानि। ते नर पाँवर पापमय, तिन्हिंह विलोकत हानि॥ सत्पुरुषोके व्यवहारको दिखाकर शरणागतवत्सल भगवान् श्रीराम अपने व्रतकी अर्थात् नियमकी घोपणा करते है—

सक्तदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम॥ (वा॰ रा॰ ६।१८।३३)

'यह मेरा व्रत है कि जो एक बार भी मेरी शरणमे आकर, 'मै तुम्हारा हूं' ऐसा कह मुझसे शरणकी याचना करता है, मै उसको सर्व प्राणियोसे निर्भय कर देता हूं।'

मम पन सरनागत-भय-हारी॥
कोटि विप्रवध लागहि जाहू। आए सरन तजउँ नहि ताहू॥
सनमुख होइ जीव मोहि जवही। जनम कोटि अध नासहिं तबही॥
(रामा० सुन्दर०)

तदनन्तर भगवान् आज्ञा देते है कि—'हे सुग्रीव!

आनयेनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया।

विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्॥

(वा॰ रा॰ ६।१८।३४)

यह व्यक्ति विभीपण हो चाहे रवयं रावण हो, तुम उसको लिवा लाओ, मैने उसे अभय दान दे दिया।'

जो सभीत आवा सरनाई। रखिहउँ ताहि प्रानकी नाई॥

प्रभुकी इस प्रकारकी घोषणाको जो पुरुप जानता है और जो उसपर विश्वास करता है वह अन्य समस्त आश्रयोको त्यागकर एकमात्र शरणागतभयहारी भगवान्के ही शरण चला जाता है, वह कभी इथर-उधर नहीं भटकता । भगवान्की शरणागितसे वह सदाके लिये निर्भय हो जाता है। मक्त मर्तृहरिजी महाराज अपने चित्तको उपदेश देते हुए कहते है—

नायं ते समयो रहस्यमधुना निद्राति नाथो यदि स्थित्वा द्रक्ष्यति कुप्यति प्रभुरिति द्वारेपु येपां वचः। चेतस्तानपहाय याहि भवनं देवस्य विद्वेशितु-निंदींवारिकनिर्दयोक्त्यपरुषं निःसीमशर्मप्रदम्॥ (मर्त्० वैराग्यशतके १४४)

'रे चित्त ! देख, यदि त किसी साधारण राजा या धनीं के दरवारमें जाता है तो उनके दरवाजेपर पहुँचते ही द्वारपाल तुझसे कहता है—'अभी मिलनेका समय नहीं है, स्वामी एकान्तमें है।' फिर दूसरे समय जाता है तो कहता है कि 'स्वामी सोते हैं। मुलाकात न होगी।' यदि भिक्षुक वहीं द्वारपर वैठ रहता है तो वह कहता है 'यहाँ मत वैठो, स्वामी देखेंगे तो नाराज होगे।' अतएव रे चित्त ! अब भी सावधान हो और सांसारिक लोगोंके आश्रयकी आशा त्यागकर उस जगत्पित प्रभुके दरवारकी शरण ले, जहाँ न तो द्वारपर रोकनेवाला द्वारपाल है और न कोई कठोर वचन ही सुनानेवाला है, प्रत्युत जो उसी क्षण अनन्त आनन्दको देनेवाला है।'

भगवान् श्रीरामकी आज्ञा पाकर सुग्रीव और हनुमदादि अनुचर विभीपणको प्रभुके सम्मुख छे आते हैं और विभीपण जब भगवान्के सम्मुख आता है तो भगवान्की रूपमाधुरी देखकर वह चित्रवत् हो जाता है—

### वहुरि राम छविधाम विलोकी। रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी॥

और यह कहता हुआ प्रभुके चरणोमे छिन्नम्ल वृक्षकी भाँति गिर पडता है—

श्रवन सुजस सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरतिहरन, सरनसुखद रघुबीर॥ (रामा॰ सुन्दर॰)

भगवान् श्रीरामकी शरणागतवत्सलता अनुपमेय है। प्रभुपाद श्रीगोस्वामीजी कहते हैं—

नाहिन और कोऊ सरनलायक दूजों
श्रीरघुपतिसम विपतिनिवारन।
काको सहज सुभाउ सेवकवस,
काहि प्रनतपर प्रीति अकारन॥
जनगुन अलप गनत सुमेरु करि
अवगुन कोटि विलोकि विसारन।
परम कृपालु भगतिंचतामनि
विरद पुनीत पतित-जन-तारन॥
(विनयपत्रिका २०६)



## अभिशेषतत्त्व

#### ~ CENTESS

वन्दे भक्तजनाश्चर्यं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्।
(अपराधभक्षनस्तोत्रात)

गवान् शिवकी चर्चा सचिदानन्दघन परमेश्वरकी ही चर्चा है। में तो यही समझता हूँ कि शिवकी महिमा गानेमें हम किसी साम्प्रदायिक उद्देश्यको सम्मुख न रखकर उस परात्पर प्रभुकी ही मंगलमयी चर्चा करते हैं, जो वेद-शास्त्रोमें शङ्कर, रुद्र, महेश्वर, विश्वनाथ, महादेव इत्यादि नामोसे भी अनेक स्थलोमे वर्णित है।

अतएव कमी मगवान्के किसी नाम-रूपपर, और कमी किसी नाम-रूपपर विचार प्रकट करना युक्तियुक्त ही है । वहीं लेखनी, वाणी और मन सार्थक है जो विश्वपतिके गुण-महिमा-रहस्यका प्रकाश करें । श्रीमद्भागवतमें भी कहा है—

मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद्भगवानघोक्षजः। तदेव सत्यं तदु हैव मङ्गलं तदेव पुण्यं अगवद्गुणोद्यम्॥ तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वनमनसो महोत्सवम्। तदेव शोकाणवशोषणं नृणां यदुत्तमश्होकयशोऽनुगीयते ॥ (१२ | १२ | ४८-४९)

'जिस कथामे भगवान् अघोक्षजकी चर्चा नहीं है वह असत् और मिथ्या है। जिस कथामे भगवान्के गुणगणवर्णनका प्रसङ्ग है, वहीं सत्य मङ्गलदायिनी और पुण्यमयी है। जो उत्तमक्षोक भगवान्के यशसे पूर्ण हो वही परमरमणीय और पल-पलपर नित्य नवीन है; वहीं महान् उत्सवखरूप है और वहीं मनुष्योंके शोक-सागरको सुखानेवाला है। जगत्मे जिस प्रकार खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषामे सब मनुष्योकी एक-सी रुचि नहीं होती, वैसे ही भगवत्-उपासनामे भी सबकी एक-सी रुचि होना सम्भव नहीं है। यह अवस्य है कि युक्त और वैध आहार-विहार चाहे भिन्न-भिन्न प्रकारका क्यो न हो, उसका परिणाम शरीररक्षा आदि समान ही होता है, परन्तु उसीके अयुक्त और अवैध होनेपर फलमे समानता नहीं रहती। वैसे ही उपासनामें नाम-रूपका भेद होनेपर भी युक्त और वैव उपासनाका परिणाम सर्वत्र एक ही होता है, अवैध—अयुक्त होनेसे ही फलमें भेद हो जाता है।

प्राचीन आर्य ऋपियोने सिचदानन्दघन परमात्माके अनेक नामो और रूपोके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी उपासनाकी विधि शास्त्रोमे वतलाया है । इन सब विभिन्न उपासनाके भेदके मूलमे भाव, उद्देश्य, हेतु सब युक्तियुक्त रक्खे गये है । हाँ, यह बात अवश्य है कि जनसाधारण अपने-अपने भाव, उद्देश्य और रुचिके अनुसार नाम-रूपकी उपासनाको पसन्द करते हैं । सकाम उद्देश्य के अतिरिक्त यदि निष्कामभावसे भक्ति-श्रद्धासे युक्त होकर भगवान्के किसी भी नाम-रूपकी उपासना की जाय तो परिणाम सबका कल्याण ही है । पुष्पदन्त भक्तने कहा है—

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णविमिति
प्रभिन्ने प्रस्थाने परिमद्मदः पथ्यिमिति च ।
स्वीनां वैचित्रयादजुकुटिलनानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्त्वमिस पयसामर्णव इव ॥
(शिवमहिन्न ७)

'तीनो वेद (वेदिविहित मार्ग), सांख्य (कािपल्यतानुसार मार्ग), योग (पतञ्जलिऋिपिनिर्दिष्ट मार्ग), पाञ्चपत शास (शैवमत), वैष्णव (वैष्णवमत) इत्यादि अनेक विभिन्न मार्ग है; इनमेसे किसीके मतसे कोई मार्ग श्रेष्ठ और हितकर है तो किसीके मतसे कोई मार्ग। परन्तु मनुष्योके रुचिवैचित्र्यके कारण अर्थात् रुचिभेदसे सरल और कुटिल अर्थात् कठिन प्रतात होनेवाले नाना मार्गोसे चलनेवाले भक्त उसी एक देवाधिदेव महादेवको प्राप्त होते है, जैसे अनेक निदयोका जल भिन्न-भिन्न मार्गोसे सीधा या टेढा वृम-फिरकर अन्तमे एक समुद्रमे ही जाकर शान्त होता है।'

जब हम तात्विक दृष्टिसे शिव-नाम-रूपको विचारते है तो यही समझमे आता है कि यह उपासना अखिल भुवनपति महेश्वर- की ही है जो सारे जगत्के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहार-कर्ता है, जो सारे जगत्मे अन्यक्तरूपसे न्याप्त है और जिनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उपनिषदोंमें कहा है—

पको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँ होकानीशत ईशनीभिः।
प्रत्यङ् जनां स्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥

(ञ्वेता० ३।२)

(इवेता० ३।११-१२)

'रुद्र एक है, उन्होने (जाननेवालोने) दूसरा नहीं ठहराया है। जो अपनी शक्तियोसे सब लोकोपर शासन करता है, जो सब लोगोके पीछे वर्तमान है अर्थात् सबमे वर्तमान है और सारे भुवनोको रचकर रक्षा करता तथा अन्तकालमे समेट लेता है।'

> सर्वाननिशरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । सर्वव्यापी स भगवांस्तसात् सर्वगतः शिवः॥ महान् प्रभुवै पुरुषः सत्त्वस्येष प्रवर्त्तनः। सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः॥

'जिनके सर्वत्र मुख, सिर और ग्रीवा है, जो सम्पूर्ण जीवोके हृदयमें विराजमान है, सर्वव्यापी तथा सबके अन्दर रमें हुए हैं वहीं भगवान् शिव हैं। वह शिवभगवान् पुरुप है, महान् प्रभु है, सत्त्वके प्रवर्तक अर्थात् अस्तित्वके आधार है; अविनाशी ज्योति:-खरूप है तथा हर एक पदार्थमें अपनी पुण्यतम प्राप्तिके खामी है, अर्थात् उन्हीं भगवान् शिवकी कृपासे सर्वत्र उनके पवित्र खरूपकी प्राप्ति हो सकती है।' शास्त्रोमें कहीं-कहीं शिवकों संहारकर्ता कहा है, वह भी ठींक ही है; क्योंकि एक ही अखिल भुवनपति महेश्वर तीन रूपसे उत्पत्ति, पालन और संहारकर्ता वनते हैं। जैसे श्रीमद्भगवर्द्गातामे कहा है—

> अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तः च तन्त्रेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥

> > ( १३ | १६ )

'वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे (आकाशके सद्द्र्य) परिपूर्ण हुआ भी चराचर सम्पूर्ण भूतोमे पृथक्-पृथक्के सद्द्र्य प्रतीत होता है और वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे धारण-पोपण करनेवाला, रुद्ररूपसे संहार करनेवाला और ब्रह्मारूपसे उत्पन्न करनेवाला है।'

यहाँ कार्यभेदसे एक ही परमात्माके तीन नामोका वर्णन है। श्रुतिमे भी कहा है—

सर्वे खिंददं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । (क्वान्दोग्य० ३ । १४ । १ )

'यह सत्र ब्रह्म हैं; क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ है, उसीमें छीन होता है और उसीमें स्थित है। अतएव शान्त होकर उसीके ध्यानमें स्थित होना चाहिये।'

यहाँ भी एक ही परमात्माको भिन्न-भिन्न कार्योका कर्ता वतलाया है। जगत्पति परमात्मा तीन नहीं है, एक ही है; एकहीं कार्य-भेदसे नाम-रूपोका भेद पाया जाता है। जो छोग शिवको केवल संहारकर्ता मानकर उपासते है वे छोग शिवके एक ही अंगकी उपासना करते है। उनकी उपासना पूर्ण उपासना नहीं समझी

जा सकती । यह बात पाठकोकी सेवामे पहले भी निवेदन की जा चुकी है कि उच्च कोटिका साधक या भक्त अपने इष्टदेवको किसी भी अंशमे खर्चनहीं कर सकता । उसके इष्टदेवसे ऊँचा और कुछ नहीं है, उसमें अपूर्णता किसी भी अंशमें नहीं है। अपरिमित, अपरिच्छिन्न शक्तिवाला ही सर्वकाल और सर्वदेशन्यापी होता है। उपर्युक्त वर्णनसे भगवान् शिवके साकाररूपमे कुछ भी विरोध नहीं आता। विष्णु भगवान्के जिस प्रकार दो रूपोका वर्णन पाया जाता है—एक अव्यक्त ( व्यापक ) और दूसरा व्यक्त ( साकार ), उसी प्रकार भगवान् शिवके भी दो रूप है--एक अन्यक्त ( सर्वन्यापक ) और दूसरा ( कैलासपुरीनिवासी साकार शिव) । साकार शिवकी अनेक लीलाओं और चरित्रोका वर्णन पुराणोमें मिलता है। शिव-भक्त शिवकी जिस रूपसे उपासना करता है, सची भक्ति और श्रद्धा होनेसे उसी रूपमे उनका दर्शन भी पाता है। साकाररूपमे भी प्रधान दो भेद है-एक हस्तपदमस्तकादि पूर्णाङ्ग-विशिष्ट दिव्य स्थूल रूप ( यहाँ 'स्थूल' शब्दसे पाञ्चभौतिक देह नहीं समझनी चाहिये ) और दूसरा सूक्ष्म रूप अर्थात् शिवलिङ्ग । शिवभगवान्-के सरूपका जो वर्णन पाया जाता है वह उच कोटिके वैज्ञानिक भावोसे पूर्ण है। उसका किञ्चित् दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है-

भगवान् शिव विरक्त और त्यागी है, इमशान उनका निवास-स्थान है, भस्म उनका अङ्गराग है, पिशाच उनके सहचर है, वे मुण्डमाळको धारण करनेवाळे है—

> इमशानेष्वाकीडा स्सरहर पिशाचाः सहचरा-श्चिताभसालेपः स्नगपि नृकरोटी परिकरः। (श्वितमहिस्न २४)

ऐसे प्रभु जिनके उपास्यदेव है वे भक्त कभी विषय-भोगाभिलापी नहीं हो सकते । प्रायः शिवके उपासक त्यागी, संन्यासी और विरक्त पुरुप ही देखे जाते है, विरक्तकी उपासना विरक्त होनेसे ही बनती है । शिवका वस्र है पशुचर्म, भूपण है रुद्राक्ष और सर्प, केशप्रसाधनके स्थानमे है जटा, अवल्म्बन भिक्षा, बाहन वृपभ तथा आक-धत्रा आदि गन्धहीन पृष्पोसे उनकी पूजा होती है । ये सभी वैराग्यके लक्षण है । ऐसे त्यागमूर्ति भगवान्की उपासना वैराग्यवान् ही करते है, क्योंकि जब स्वयं प्रभु वैराग्यकी मूर्ति बनकर वैराग्यकी शिक्षा दे रहे है तब विपय-भोग-सम्पदायुक्त होकर उनकी सेवा कभी शोभा नहीं देती। शिवप्रेमी क्या मनोरथ करता है—

स्पुरत्स्पारज्योतस्राधविष्ठततले कापि पुलिने सुखासीनाः शान्तध्विनपु रजनीपु द्युसरितः। भवाभोगोद्वियाः शिव शिव शिवेत्यार्तवचसा कदा स्यामानन्दोद्गतवहुळवाष्पास्नुतहशः ॥
(भर्तहरेः वैरायशतके ८५)

'जहाँ ग्रुम्न ज्योत्स्ना फैली हुई हो, निर्मल स्थल हो, ऐसे गंगातटपर सुखसे बैठे रहे; जब सब ध्वनि शान्त हो जाय तब रात्रिमे आर्तखरसे 'शिव-शिव-शिव' कहते हुए संसारके भोगोसे व्याकुल हो और आनन्दके ऑसुओसे नेत्र पूर्ण हो रहे हो; ऐसी अवस्था हमारी कब होगी ''

> महादेवो देवः सरिद्पि च सैपा सुरसरि-द्गुहा एवागारं वसनमपि ता एव हरितः।

### सुहद्वा कालोऽयं वतिमद्मदैन्यवतिमदं कियद्वा वक्ष्यामो वटविटप प्यास्तु द्यिता॥ (भर्षु हरेः वैराग्यशतके १०४)

'महादेव ही एक देव हो, गंगा ही नदी हो, एक कन्दरा ही घर हो, दिशा ही वस्न हो, काल ही मित्र हो, किसीसे दीनता न करना ही व्रत हो और. कहॉतक कहे, वटबृक्ष ही हमारी वस्ना हो।' इत्यादि शिवभक्तोंके मावोंके नम्ने है। शिवका वर्ण इवेत है, जो वर्णहीन शुद्ध ब्रह्मका प्रतिपादक है।

शिवके त्रिनेत्र-त्रिकाल अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमानके ज्ञान या सर्वज्ञताके प्रतिपादक है।

शिवका त्रिशूल-आधिदैविक, आधिमौतिक, आध्यात्मिक तीन प्रकारके श्लोसे वचानेत्राला है ।

शिवका मुण्डमालाका धारण—मृत्युको स्मरण करानेवाला है, जिससे संसारमे आसक्ति नहीं रह जाती।

शिवका विषपान—विषय-भोग ही विप है। विषयभोगाभिलापी विपजर्जरित समझे जाते है। वे लोग त्याग-वैराग्यकी महिमाको नहीं जानते। संसारभोग ही उनका चरम लक्ष्य है, परन्तु विचारवान् ज्ञानी भोग-विलाससे उदासीन रहते है और त्याग-वैराग्य ही उनका लक्ष्य होता है। कहा भी है—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जात्रति भूतानि सा निशा पश्यती मुनेः॥

(भगवङ्गीता २।६९)

इस प्रकारसे शिव विपयभोगरूपी विपको पान करनेवाले हैं अर्थात् इस विपसे छुडानेवाले है ।

यहाँ प्रकृति देवी ही जगन्माना पार्वनीके रूपसे विराजमान है, क्योंकि जगत्की उत्पत्ति प्रकृति-पुरुपक संयोगसे ही होती हैं। हमलोग जो जिवके वक्षःस्थलपर कालिकाकी म्र्निको देखते हैं उसमें भी यही दिखाया गया है कि निष्क्रिय, गुद्ध ब्रह्मरूप जिव शान्तरूपसे स्थित है और प्रकृति या मायारूपी कालिका उस ब्रह्मके आश्रित एक देशमें स्थित है। यहाँ एक प्रकारसे जगत्का ही स्वरूप दिखाया जाता है, जो कुछ भी दृश्य हमलोगोंके इन्द्रियगोंचर होते हैं वे सब मायिक है अथवा प्रकृति देवीके स्वरूप हैं जो सामने आधेयरूपसे खड़े हुए स्पष्ट दीखते हैं। पर जब साधक गुरुकृपासे शिक्षा प्राप्तकर, प्राकृत सब वस्तुओसे अपनी दृष्टिको हटाकर, उसके जड़-मूलमें क्या तत्त्व हैं—इस बातकी खोज करता है तब वह शान्तरूपसे स्थित, सबके आधार, कल्याणरूप शिवको पाकर कल्याणको प्राप्त होता है—

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं आत्वा देवं मुच्यते सर्वपाद्याः॥
( इवेता ० ५ । १३ )

'सारे विश्वको घेरनेवाळे अर्थात् उसके आधाररूप उस एकमात्र देवको जानकर सब फॉसोसे मुक्त हो जाता है।'

अब शिवके सूक्ष्म रूपके विषयमे विचार कीजिये। यह भी युक्तियुक्त उपासना है, वास्तविक भावसे अनिभन्न होनेके कारण लोग नाना प्रकारकी शङ्काओंके जालमे पड जाते है। श्रद्धापूर्वक

विचार करनेपर ऐसी शङ्काओंके लिये कोई स्थल नहीं रहता। शिवका सूक्ष्म रूप अथवा शिवलिङ्ग शिवस्र रूपकी ही उपासना है, शिवके किसी अङ्गविशेपकी उपासना नहीं है। लिङ्ग शब्दका अर्थ है 'चिह्न'—जैसे विष्णुकी पृजा शालग्रामशिलामे की जाती है वैसे ही शिवकी पूजा पापाण या मृन्मयी शिवलिङ्गमूर्तिमे की जाती है। यहाँ शिवलिङ्ग शन्दमे अन्य किसी प्रकारकी कुत्सित भावना वारना अज्ञतामात्र है। शास्त्रोमे अनेक देवताओकी आराधना उनकी हस्तपदविशिष्ट मूर्ति न बनाकर अन्य किसी भी आकारके पापाण आदिमे भी करनेकी विधि है और इस आराधनकालमे उस-उस पापाण आदिके आकारकी भावना नहीं रक्खी जाती, बल्कि उन-उन देवोकी ही भावना की जाती है जिनकी पूजा होती है। इस बातको समझनेके लिये अधिक दूर जानेकी आवश्यकता नहीं, केवल आप उन पूजाके मन्त्रोंके अर्थीका ज्ञान कर लीजिये। वस, पता लग जायगा कि वह पापाणकी पूजा नहीं है, देवताओ-की ही पूजा है। उदाहरणरूपमे पार्थिव शिविल्झ बनाकर इस प्रकार ध्यान किया जाता है—

## ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतिगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकस्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्।…

जब इस प्रकारके मन्त्रोको स्मरण करके हम ध्यान करते है तब हमारी पूजा भी उसोकी होती है जिसका वर्णन मन्त्रमे किया जाता है, अन्यकी नहीं।

इस प्रकार शिवभगवान्के सभी साकार रूप अत्यन्त

भावपूर्ण और शिक्षाप्रद है, जिनका दिग्दर्शन संक्षेपसे ऊपर कराया गया है । विस्तारभयसे अब यह विषय यहाँ ही छोड दिया जाता है और अन्तम यही निवेदन है कि 'शिव' शब्द कल्याणवाचक, मंगलवाचक है । शिवका नाम 'आशुतोप' अर्थात् 'शीव्र प्रसन्त होनेवाला' भी है ।

तुलसीदासजीने कहा है—

को जाचिये संभु तजि आन।

दीनद्यालु भगत-आरतिहर, सव प्रकार समरथ भगवान।

सेवत सुलभ उदार कलपतरु, पारवतीपति परम सुलान। (विनयपत्रिका )

किसी भी मनुष्यको होंच नाम-रूपसे द्वेप रखकर वैष्णवीय नाम-रूपकी उपासनासे लाम नहीं होता और न वेष्णवीय नाम-रूपसे द्वेप रखकर होंच नाम-रूपको उपासनासे ही लाभ होता है। रूपसे द्वेप रखकर होंच नाम-रूपको उपासनासे ही लाभ होता है। शास्त्रोमे तो इस मेदमावको दूर करनेके लिये यहाँतक दिखाया गया है कि राम, कृष्ण, विष्णु आदिने शिवकी उपासना की हैं। और शिवजीने विष्णु, राम, कृष्ण आदिको उपासना की हैं। वास्तवमे इनमें कोई भेद नहीं है। उपासना चाहे जिस नाम-रूपकी हमलोग करे, किसीमें कोई भी हानि नहीं है; पर अन्य किसी नाम-रूपकी दूपसे द्वेपभाव न रखना ही बुद्धिमत्ता है।

ॐ यजात्रतो दूरमुदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्ग्रे मनः शिवसङ्गरूपमस्तु ॥ (यजु०२४।१)

## श्रीशिक्त-डपासना-तत्त्व



सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातिन।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥

(मार्क० ८८ । १०)

शक्ति-उपासना प्राचीन है। अवश्य ही वर्तमानकालीन शक्ति-उपासनामे, मध्ययुगकी उपासनाके अनुसार अति प्राचीन-कालकी उपासनासे बहुत कुछ भिन्नता आ गयी है। काली, दुर्गी, लक्ष्मी, सरस्वती, योगमाया तथा अन्य किसी भी देवीकी उपासना साधारणतः शक्तिकी उपासना कही जाती है। हॉ, अपने भाव और उद्देश्यके भेदके अनुसार पूजाविधिमे भेद है; वैदिक, पौराणिक तथा तान्त्रिक उपासनामे भी भेद है। मै यहाँ पूजाके भेदोकी विस्तारसे समालोचना करना नहीं चाहता, पर यह अवश्य है कि आधुनिक शक्ति-उपासनामे प्रायः कई बड़े दोष आ गये हैं और वे मध्ययुगकी तान्त्रिक उपासनाकी रीतिपर अभीतक चल रहे है। यद्यपि इधर उनमें कई प्रकारके हेरफेर हुए है, परन्तु

हिसात्मक विधि अभीतक वनी हुई है ही । उदाहरणतः देवी-पूजामे जहाँ-तहाँ वकरे, महिप तथा अन्य पशुओकी विककी रीति अभीतक प्रचलित पायी जाती है। मध्ययुगकालमे यह बलिप्रथा यहाँतक वढ गयी थी कि पूजा और धर्मके नामपर नरविलतक भी की जाती थी। यह प्रथा यद्यपि अव नही है, पर पशुओकी विल रागद्देप और मागकामनाके वशीभूत होकर मन्दिर और देवस्थानोमे अब भी दी जा रही है। हॉ, कुछ प्रदेशोमे और कुछ जातियोमे आज भी वैदिक, पौराणिक रीत्यनुसार विना पशुविलके शक्तिपूजा होती दिखायी देती है; परन्तु ऐसे स्थल वहुत ही कम है। वडे खंदकी वात है कि मातृपृजाके लिये पशुओकी हत्या करनेमे अच्छे-अच्छे विद्वान् पण्डित भी सम्मत हैं और शास्त्रोमे भी पशुबलिकी सम्मति और निपेध दोनो प्रकारके वचन मिलते है। ऐसी अवस्थामे शक्ति-उपासक भाई यदि उदार हृदयसे निःस्वार्थ भावसे इस विपयपर गम्भीर विचार करें तो यह उनकी समझमें आ जायगा कि ऐसी हिसात्मक रीति निःसन्देह अवैध और अयौक्तिक है । धर्मके नामपर ऐसे अनाचार सर्वधा त्याज्य है । महात्मा बुद्धदेवके अवतरणके पूर्व पशुहिंसायुक्त उपासनाका प्रचलन था और उन्होंने इस अनाचारको सर्वप्रकार अकल्याण-कारी समझकर इसके मुळोच्छेदनके लिये भगीरथ प्रयत किया था और उसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। उन्होंने सारे जगत्मे उस समय 'अहिंसा परमो धर्मः' सिद्धान्तका प्रचार किया था और करोड़ोकी संख्यामे इस धर्मके माननेवाले हो गये थे। परन्तु अफसोस ! समयके परिवर्तनके साथ-साथ मनुप्योकी भोगछोछपताकी

पुनः वृद्धि हुई और फिर देवदेवीकी पृजाके नामपर अप नी रसनेन्द्रिय-को चिरतार्थ करनेवाली हिंसात्मक पृजा वढने लगी। कोई भी हृदयवान् पुरुप इसको युक्तिसङ्गत कहनेका साहस नहीं करेगा। यह केवल उन्हीं लोगोहारा प्रतिष्ठित है जो आमिषभोजी हैं और वही अपने खार्थवश इसका समर्थन भी करते है। इस वातको सभी खीकार करेंगे कि देव और देवी उसीको कहेगे जो देवी सम्पदासे पूर्ण हो और देवी सम्पदाका वर्णन श्रीमङ्गावद्गीतामें इस प्रकार किया गया है—

> अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्शानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्च यद्मश्च साध्यायस्तप आर्जवम् ॥ अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं हीरचापलम् ॥ तेजः समा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत॥

> > (१६ | १-३)

इन छन्त्रीस प्रकारके गुणोंमें अभय, सत्त्वसंशुद्धि, अहिंसा, भूतद्या, अलोलुपता, मार्दव—ये विशेष विचारणीय हैं। 'अभय' से यहाँ खयं निर्भय होना और अन्य सब जीवोको अपनी ओरसे अभयदान देना अभिप्रेत है। 'सत्त्वसंशुद्धि'से यहाँ 'अन्तःकरणकी सब प्रकारकी निर्मलता' समझनी चाहिये। 'अहिंसा' का तात्पर्य है मन, वाणी और शरीरसे किसी भी जीवको कष्ट नहीं पहुँचाना। 'भूतद्या'का अर्थ है सब जीवोके प्रति निर्स्लार्थभावसे दया करना। 'अलोलुपता'का मतल्व है भोग तथा लोलुपताका अभाव। 'मार्दव'का अर्थ हृदयकी कोमलता है।

प्रिय पाठकगण ! आप खयं ही सोच सकते है कि कोई देवी या देवता अपने छिये पूजाके बहाने किसी जीवकी हत्या करनेसे प्रसन्न होगा, या बल्दिनको अङ्गीकार करेगा 2 जो देवी चराचर जगत्की माता है वह अपने लिये जीवहिंसाकी स्वीकृति कैसे दे सकती है ? पाठकगण यह न समझें कि मैं देवी-उपासना-का विरोधी हूँ या उसे निन्दनीय समझता हूँ, मैं तो शक्ति-उपासनाका पक्षपाती ही हूँ । हाँ, उपर्युक्त हिंसात्मक विधिसे मेरी सहानुभूति नहीं है, कोई भी कल्याणकामी शक्ति-उपासनामे इस प्रयाको पसंद नहीं करेगा । यह प्रथा आमिपभोजी उपासकोने अपनी वासनासे ही प्रचिलत की है। सभी कल्याणकामी भाइयोसे मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि शक्ति-उपासनामें जीवहिंसात्मक प्रथाको सर्वथा निकालकर शुद्ध सान्विक पूजा करें और यदि विल देना है तो माताके सम्मुख आत्माभिमानका बलिदान दे। माताका सचा सेवक वहीं है जो जगत्की ममता और अभिमानको विछ देकर माताकी आज्ञानुसार अथवा माता जैसे चलाती है वैसे चलता है। जैसे परमहंस श्रीरामकृष्णजी महाराज अपने लिये कहा करते थे, 'तुमि यन्त्री, आमि यन्त्र; तुमि गृही, आमि घर; तोमार कर्म तुमि करो माँ, लोके वोले करि आमि ।' अर्थात् मै वाजा हूं, आप वजानेवाली हैं; मै घर हूं, आप घरमें रहनेवाली मालकिन है; आप ही सव कुछ कर रही है, अज्ञानसे छोग अपनेको कर्त्ता मानते हैं। भाव यह है कि जैसे माता चलार्वे वैसे ही चले। अपना कर्त्वामिमान जरा भी न रक्खे, इसीको आत्मन्निदान कहते हैं। यह विदान

कल्याणमार्गमे अवस्य सहायक है। यदि कोई भाई ऐसा प्रश्न करे कि कल्याणकामोको पशुहिंसा नहीं करनी चाहिये, पर सांसारिक भोगसुखके चाहनेवाले यदि ऐसा करे तो क्या हानि है 2 उत्तरमे मेरा यह निवेदन है कि संसारके सुख प्रारच्धसे अतिरिक्त हिंसात्मक कृत्यसे कभी नहीं मिल सकते और फिर उन्हें देगा ही कौन 2 क्योंकि कोई देव या देवी तो हिंसा चाहते नहीं। हिंसा तो एक आसुरी कृत्य है; फिर जो अचिन्त्य असीम शक्ति है, जो सबके शुभागुभ कर्मोंके फलको देनेवाली है वह शक्ति-माता ऐसी हिंसात्मक आसुरी पूजा क्योकर स्वीकार करेगी 2 अधिकन्तु हिसाका फल दुःख और कष्ट ही मिलता है। अतएव मानाके नामपर कोई भाई भी ऐसी भूल न करें। जगत्में कोई कैसा ही बलवान्, धनी, विद्वान्, सामर्थ्यवान् क्यो न हो, ईश्वरीय न्यायराज्यमे उसे पापका फल दुःख और कष्ट तथा धर्मका फल सुख और आनन्द भोगना ही पड़ता है। उस अमित शक्तिके सामने सभीको झुक जाना पड़ता है। उसके न्यायके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं। कर सकता । आप लोग जानते है, सब धर्मोंने अहिंसाको परम धर्म माना है और सभी शास्त्र और ऋषियोने भी इसे खीकार किया है। जो लोग अहिंसा-धर्मका पालन करनेवाले है उनसे कोई भी धर्माचरण वाकी नही रह जाता । सब धर्म इसके अन्दर आ जाते है ।

मै तो यही कहूँगा कि जो छोग माताके नामपर हिंसाके पक्षपाती है वे केवल परम्परागत प्रथा, भोगलालसा और अज्ञानके वशीभूत होकर ऐसा करते हैं । आधुनिक युगने इस रहस्यको जाननेवाले कई ऐसे शक्तिके अनन्य उपासक हो गये है जिनके पास हिंसाकी गन्ध भी नहीं थी, तथापि उन्होंने उस अचिन्त्य शक्तिरूपा देवीका साक्षात् दर्शन और उससे सम्भाषण किया था। उनकी कृपासे अनेक जीवोका हित हुआ है और अब भी हो रहा है। यद्यपि वे लोग पाञ्चभौतिक शरीरसे इस समय वर्तमान नही है, परन्तु उनके उपदेश और आचरण सदैव चिरस्मरणीय है। ऐसे महापुरुपोके दो एक नाम आपलोगोके सम्मुख मै प्रकट करूँगा, जिनकी कृपावर्षा भारतमे ही नही बल्कि भारतसे बाहर भी हो रही है ! परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रमहंस श्रीरामकृष्णदेव तथा भक्तशिरोमणि रामप्रसाद महात्माको कौन नहीं जानता? बंगालमे तो घर-घरमें इनकी गुणगाया गायी जाती है। ऐसे तत्त्ववेत्ता ज्ञानियोंकी पूजा परिच्छिन नही थी। वे लोग अनन्त चेतन-शक्तिकी ही देवीरूपसे उपासना करते थे। कल्याणकामी उपासकको चाहिये कि अपने उपास्यमे कभी भी परिच्छिन्नभाव न आने दे । उपासना चाहे किसी भी रूपकी क्यों न हो और किसी भी भावसे क्यों न हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। गीताने कहा है--

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च॥ (९।१७)
मै ही इस सम्पूर्ण जगत्का धाता अर्थात् धारण-पोपण

करनेवाला एवं कमोंके फलको देनेवाला तथा पिता, माता और पितामह हूं और जाननेयोग्य पित्रत्र ओकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मै ही हूं । यहाँपर यह दिखलाया गया है कि उस सर्वव्यापी चेतन सत्ताकी मातारूपसे या पितारूपसे अथवा खामीरूपसे—िकसी भी रूपसे उपासना कर सकते है, पर भाव पूर्ण और अनन्य होना चाहिये। पूर्णकी उपासनासे ही पूर्णकी प्राप्ति होती है और अपूर्णकी उपासनासे अपूर्णकी। उपनिषद्में लिखा है—

# पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ ( बृह ० ५ । १ । १ )

वंगालमे मातृभावसे उपासनाकी प्रथा अधिक प्रचलित है, क्योंकि जीवमात्रको माता सबसे अधिक प्रिय और श्रद्धेय होती है। माता-जैसा कोमल, दयालु हृदय किसीका भी लोकमें दृष्टिगोचर नहीं होता। संतान कैसी भी दुष्ट-से-दुष्ट, स्वेच्छाचारी, मातृसेवासे विमुख क्यो न हो, फिर भी माँ अपनी ऐसी संतानकी भी सदैव हितैषिणी ही रहती है और खयं सन्तानकी सेवा करके प्रसन्न होती है। अपनी सन्तानका वह कभी त्याग नहीं करती। एक भक्तने कहा है—

> जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देकि द्रविणमपि भूयस्तव ग्रया। तथापि त्वं स्नेहं मिय निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत कचिद्पि कुमाता न भवति॥ (श्रीगद्भराचार्यस्य देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रात्)

'मॉ' शब्दमे कितना प्रेमामृत भरा हुआ है, इसका वर्णन

नहीं किया जा सकता । पुत्र जब अपनी माँको 'माँ' 'माँ' कहकर पुकारता है तब माताका हृदय प्रेमसे भर आना है। ऐसे ही भक्तजन जब 'मॉ' 'मॉ' कहकर अपने उपास्य देवको पुकारते हैं तव उनके हृदयमे एक दिन्य आनन्दकी धारा बहने लगती है। इसको सभी प्रत्यक्ष उपलब्ध कर सकते हैं। एक भक्तने कहा है 'माता ! मै तुझे मॉ-मॉं कहकर इतना पुकारता हूं, परन्तु तृ अभीतक सामने नहीं आती । इसका क्या कारण है 2 'माँ' शब्द मेरे हृदयको बहुत प्रिय है और मेर्ग माताको भी अत्यधिक प्रिय था। जब मै 'मां' कहकर उसे पुकारता था तो वह गद्गद हो जाती थी । माता ! तुझको भी माल्ट्रम होता है 'माँ' शब्द अत्यन्त प्रिय है, इससे त् यह सोचती होगी कि इस बच्चेके पास यदि मै प्रकट हो जाऊँगी तो शायद यह 'मॉ' की आवाज लगाना वन्द कर देगा। शायद इसी भयसे और 'मॉ' की आवाज सुननेके छोभसे ही त नहीं आती ।' यह सब माताके पुजारीके भाव हैं। परमहंस रामकृष्ण खामी जव 'माँ, माँ' कहकर पुकारते थे तो शरीरकी सुध भूल जाते थे और विह्वल हो जाते थे।

सृष्टिकी उत्पत्तिमे पुरुप और प्रकृति दोनो ही हेतु हैं। जैसे गीतामे कहा है—

यावत्संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रक्षसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्पभ ॥ (१३।२६)

यावन्मात्र—जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है

उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान । अर्थात् प्रकृति और पुरुपके पारस्परिक संयोगसे ही सम्पूर्ण जगत्की स्थिति है, वास्तवमें सम्पूर्ण जगत् नाशवान् और क्षणभङ्गुर होनेसे अनित्य है।

> सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ (१४।४)

नाना प्रकारको सब योनियोमे जितनी मूर्तियाँ अर्थात् शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली माता है और मै बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ।

जैसे बालककी उत्पत्तिमें माता और पिता दोनों ही हेतु है, वैसे ही जगत्की उत्पत्तिमें पुरुप और प्रकृति दोनों ही हेतु है और ये दोनों अनादि हैं। अब यह उपासककी चाहपर निर्भर है कि वह माताको प्रधान रखकर उपासना करें अथवा पिताको। इसका निर्णय भक्तकी अन्तः प्रवृत्तिपर निर्भर है। फलमें कोई भेद नहीं होता। भाव यदि सर्वोच्च हो तो फल भी सर्वोच्च ही होगा। उस अनन्त चेतनको कोई पुरुप कहता है, कोई अनन्त चेतनशक्ति-भी कह सकता है। यह ध्यान रखनेकी बात है कि जो उपास्पशक्ति-देवी है उसको केवल जड प्रकृति या माया नहीं समझना चाहिये। उसे चेतनशक्तियुक्त प्रकृति अथवा केवल चेतनशक्ति ही समझ सकते है। यही अचिन्त्यशक्ति सर्वरूपसे सबमें सब काल ब्याप्त है। जैसे श्रीमार्कण्डेयपुराण अध्याय ८२ में कहा है—

या देवी सर्वभृतेषु विज्णुमायेति शव्दिता। (१२)
कहीं—
या देवी सर्वभृतेषु चेतनेत्यभियीयते। (१३)
कहीं—
या देवी सर्वभृतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। (१४)
कहीं—
या देवी सर्वभृतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। (१४)
कहीं—
या देवी सर्वभृतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। (१८)

या देवी सर्वभृतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नम्हा नमः॥ (१४) उसीको—

इन्द्रियाणामिथिष्ठात्री भृतानां चाखिलेषु या। भृतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः॥(३६) चितिरूपेणयाकृतसमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्। (३७)

—इत्यादि शब्दोसे पता छगेगा कि एक ही यह शक्ति अनेक रूपसे संसारमे व्याप्त है। इसीको कोई देवी, कोई काछी, कोई शक्ति, कोई ईश्वर, विष्णु, शिव इत्यादि अनेक नामोसे वर्णन करते है। तत्त्वज्ञ ज्ञानीजन इस एक सत्ताके सिवा अन्य किसी भी सत्ताको नहीं देखते। सर्वत्र, सबमे, सब कुछ उसी अपनी अधिष्ठात्री शक्तिको देखते हैं और जो कुछ भी है सब उसीकी विभूति है। जिस समय निशुम्भ दैत्यको देवीने मारा था

और उसके भाई शुम्भने देवीके वहुत-से रूप देखकर कहा था कि तुम्हारे साथ अनेक सहायक है इसीलिये तुम जीत रही हो, तब देवीने उत्तर दिया था कि—

एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। पद्यैता दुष्ट मञ्येव विशन्त्यो महिभूतयः॥ (मार्क०८७।३)

अर्थात् 'इस जगत्मे मै ही अकेशी हूँ और अद्वितीय हूँ, अन्य क्या है ! अर्थात् अन्य कुछ भी नहीं है । रे दुष्ट ! जो कुछ तुझे अन्य भासता है सो सब मेरी विभूतियाँ हैं, यह देख सब मुझमे विलीन होती हैं ।' इत्यादि बचनोसे सिद्ध है कि एक चेतन शक्ति ही है और उसके सिवा कुछ नहीं है और वह पूर्ण है । कल्याणकामी भक्तजन इसी भावसे उसे उपासते है । उस शक्तिके इस भावको हृदयङ्गम करना ही सची शक्ति-उपासना है ।



## कोगतस्य

#### -states-

'यो 'भो

ग' शब्दका अनेक प्रकारके उद्देश्यो और भावों में प्रयोग किया जाता है। इस शब्दके आदिमें यदि कोई विशेषण आ जाय तो उस विशेषणके अनुसार इसका अर्थ होता है, जैसे श्रीमद्भगवद्गीतामें 'योग' शब्दसे कई प्रकारके विषयोका वर्णन किया गया है। यथा—सांख्ययोग, कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग,

अष्टाङ्गयोग, ऐखरयोग आदि । दुःखोकी आत्यन्तिक निवृत्तिको भी योग कहा है ।

- (क) सांख्ययोग-अहंता-ममताका नाश करके सिचदानन्द-घन सर्वन्यापी परमात्मामे एकीभावसे स्थित होना ।
- (ख) कर्मयोग-फल और आसक्तिको त्यागकर ईश्वर-अर्थ या कर्तव्यवुद्धिसे, समत्व भाव रखते हुए विहित कर्मोको करना अर्थात् निष्काम कर्म ।
- (ग) भक्तियोग—साकार भगवान्को खामी समझकर अनन्य श्रद्धासे युक्त होकर चित्तको तन्मय करना ।
- (घ) ध्यानयोग-एकाम्र चित्तद्वारा ग्रुद्ध, पित्रत्र और एकान्त स्थानमे योग्य आसनपर वैठकर संसारके चिन्तनका सर्वथा अभाव करके एक ईश्वरका ही चिन्तन करना।
  - (ड) अष्टांगयोग-गीता अ० ८, इलोक १२ अर्थात्

इन्द्रियोंको रोककर मनको हृदयमें स्थिर करके, प्राणोको मन्तकमे स्थापन करके योगधारणामें स्थित होना इत्यादि तथा अध्याय ४, क्लोक २९ में 'अपानवायुमे प्राणवायुको ह्वन करते है तथा अन्य योगीजन प्राणवायुमे अपानवायुको ह्वन करते है तथा अन्य योगीजन प्राणवायुमे अपानवायुको ह्वन करते है तथा अन्य योगीजन प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणायाममें परायण होते हैं' इत्यादि वचनोसे अष्टाङ्गयोगका वर्णन आया है।

(च) ऐश्वरयोग—गीता अ० ९ इलो० ५ मे दिखलाया है— 'पश्य मे योगमैश्वरम्' तथा अ० १० इलो० ७ मे—

#### एतां विभूतिं योगं च मम यो धेत्ति तत्त्वतः।

(छ) आत्यन्तिक दुःखोंकी निवृत्तिरूप योग—गीता अ०६ श्लोक २३—

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्।

अर्थात् दुःखके संयोगसे जो रहित है उसकी योगसंजा है, उसको जानना चाहिये।

योगके कई ग्रन्थोमें 'योग' शब्दसे मन्त्रयोग, हठयोग, राज-योग, लययोगका भी वर्णन है।

मन्त्रयोग—'मन्त्रजपान्मनोलयो मन्त्रयोगः'—मन्त्रजापसे जो मनका लय करना है उसको मन्त्रयोग कहते है ।

हठयोग—'ह' से सूर्य, 'ठ' से चन्द्र अर्थात् इडा, पिङ्गला नाडी । इनके संयोगसे सुषुम्नाके उत्थानका साधन, तथा म्लाधार, खाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा आदि पट्चक्र भेद करनेको हठयोग कहते है । राजयोग-किसी स्थिर आसनसे और शाम्भर्या आदि किसी मुद्राद्वारा चित्त एकाग्र हो जानेपर सुखपूर्वक आत्मसत्ताका अभाव होकर एक परमात्मभावके रह जाने तथा इसी अभ्यासने अर्थात् मनोनिरोधसे प्राणोके निरोध होनेको राजयोग कहते हैं।

लययोग—यह अनेक प्रकारका है । स्थिर आसनमे वैठकर मनको अनहद शब्द, दिव्य प्रकाश या मृर्तिविशेपमें लय करनेका नाम लययोग है ।

और भी अनेक प्रकारके योग तन्त्रशास्त्र और योगप्रन्योंमें मिलते हैं। पातस्रलयोगदर्शन, जो योगशास्त्रोंमें प्रधान मान्य प्रन्य है, उसके मतानुसार योगशब्दकी पिरभापा है—'योगश्चित्तवृत्ति-निरोधः' (योगस्त्र १।२)। अर्थात् चित्तवृत्तिके निरोधका नाम योग है। यहाँ 'निरोध' शब्दको समझनेके लिये चित्तकी पाँच अत्रस्थाओका जानना आवश्यक है, क्योंकि योगशास्त्रकार चित्तकी निरुद्धावस्थानको ही योग मानते हैं। अन्य अत्रस्थाओको योगभूमिमे नहीं अङ्गीकार करते, पर योगके साधनयोग्य जो चतुर्थावस्था अर्थात् एकाप्र अत्रस्था है उसको लिया है। शेप तीनो अत्रस्थाएँ साधनके योग्य भी नहीं हैं।

चित्तवृत्तिकी पाँच अवस्थाओंके नाम-मृह. क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ।

मूढ़ अवस्थाका स्वरूप-तमेगुणप्रधान, पूर्वापर तथा हानि-लाभके विचारसे रहित, अपने तुच्छ भोगके लिये परपीडन और हिंसापरायण काम, क्रोध आदि दुराचारसे पूर्ण वृत्ति। यह खरूप नीच पापी पुरुपोका होता है। क्षिप्त अवस्था—रज और तमप्रधान केवल खार्थ-भोगकी वृत्ति, जैसे साधारण भोगी संसारी पुरुपोकी होती है।

विक्षिप्त अवस्था—रजोगुणप्रधान संसारी पुरुषोंका चित्त कभी विषयोकी तरफ दौडता है तो कभी परमार्थकी तरफ, तथा अन्यवस्थित और चञ्चल रहता है । यह अवस्था जिज्ञासुओकी होती है।

एकाय अवस्था—सत्त्वगुणप्रधान साधक पुरुपोकी होती है, जिनकी चञ्चलता नष्ट हो गयी है, साध्यित्रपयमे चित्त लगा हुआ है।

निरुद्धावस्था—सम्पूर्ण चित्तवृत्तियोका पूर्णतया शान्त हो जाना, इस प्रकारको निरुद्धावस्थाको योग कहते हैं।

'योग' शब्द से लोग मेल या सम्मिश्रण अर्थात् दो या अधिक पदार्थों या जीवोक्ता मिलनरूप अर्थ ही ग्रहण करते हैं। पर योगदर्शनमें चित्तवृत्तिके निरोधको योग कहा है और श्रीमद्भगवद्गीता-में 'दुःखोके संयोगके वियोग' का नाम 'योग' है। इस प्रकार साधारण प्रचलित अर्थमें और गीता तथा योगदर्शनके पारिभापिक अर्थमें विपरीतता प्रतीत होती है, परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो वास्तवमें ऐसा नहीं है। शब्दोक्ता प्रयोग कहीं वाच्यार्थमें और कहीं लक्ष्यार्थमें होता है, सभी स्थलोमें वाच्यार्थ नहीं लिया जाता। जैसे कोई दुःखसे पुकारता है कि 'मै मारा गया', तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सचमुच मर गया, बल्कि इतना ही अभिप्राय होता है कि उस पुरुपको अर्थ, पुत्र या अन्य किसी प्रकारकी ऐसी हानि हुई है जिसे वह मृत्युतुल्य मानता है।

गीता अ० ५, श्लोक १८ में लिखा है— विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव भ्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥

'ज्ञानीजन विद्याविनयपुक्त ब्राह्मणमें, गों, हाथीं, कुत्ते और चाण्डालमें समदर्शी होते हैं।' यदि कोई इस श्लोकके अनुसार दूधके लिये गों न लाकर कुतिया लाता है और सवारीके लिये हाथींके बदले विद्वान् ब्राह्मणको जोतता है तो वह जानी नहीं, उन्मादी है। तात्पर्य, लक्ष्यार्थ ही मुख्यतः देखना होता है। योग-शब्दकी परिभाषा गीता और योगदर्शनके मतसे उसी प्रकार लक्ष्य-से सम्बन्ध रखनेवाली है। योग-शब्दके सरलार्थके अनुसार देखें तो यही अर्थ निकलता है कि जीव और ईश्वरका संयोग वा मिलन ही योग है। परन्तु ईश्वरके संयोगके अनेक प्रकार हैं। जैसे कहीं तो एकीभावसे सम्मेलन है, अर्थात् आत्मसत्ता परमात्मामे लय होकर केवल परमात्मा ही अवशेष रह जाता है। जैसे गीता अ० ६, श्लोक ३१—

> सर्वभूतिखतं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते॥

'जो पुरुप एकीभावमे स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतोमे आत्मरूप-से स्थित मुझ (परमात्मा) को भजता है वह योगी सब प्रकारसे वर्तता हुआ भी मेरेमे ही वर्तता है।' यही संयोग कही खामी-सेवकभावका, कही सखाभावका, कही पुत्रभावका योग है। कही सर्वत्र आत्मभावसे परमात्मप्राप्तिरूप संयोग भी योग है। जैसे—

> सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्शेनः ॥ (गाता ६।२९)

'योगसे युक्त, सर्वत्र समदर्शी पुरुष आत्माको सम्पूर्ण भूतोमें अनन्यरूपसे स्थित देखता है और सम्पूर्ण भूतोको आत्मामे देखता है।' कही अत्यन्त सुखकी प्राप्ति अर्थात् नित्य शाश्वत, अखण्ड सुखका संयोग भी योग है।

> प्रशान्तमनसं हो नं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकलमपम् ॥ युक्षन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकलमपः । सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमइनुते ॥ (गीता ६। २७-२८)

'जिसका मन अच्छी तरह शान्त है और जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है ऐसे इस सचिदानन्द-घन ब्रह्ममें एकीभूत हुए योगीको अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है। और वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्मप्राप्तिरूप अनन्त आनन्द-को अनुभव करता है।'

— इत्यादि प्रमाणोसे 'योग' शब्दसे ईश्वरप्राप्ति या मिलन किसी भी रूपमे समझ ले तो 'योग' शब्दकी परिभापा ठीक समझमे आ जाती है ।

योगदर्शनके अनुसार भी 'योग' शन्दका लक्ष्यार्थ देखिये— 'तदा द्रष्टुः खरूपेऽतस्थानम्'—तत्र द्रष्टाकी खरूपिश्यति भी होती है।

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। (योग० १।२९)
उससे खरूपज्ञान और विद्रोका नाश होता है।
योगाङ्गानुष्ठानाद्शुद्धिक्षये ज्ञानदीतिरा विवेकख्यातेः।(२।२८)

योगके अङ्गोके अनुष्टानसे अञ्जद्भिका क्षय होनेपर आत्म-ज्ञानतक ज्ञानकी दीप्ति होती है ।

सत्त्वपुरुपयोः गुद्धिसाम्ये कैवल्यम्।(३।५५)

बुद्धि और पुरुपकी जुद्धिकी समता होनेपर अर्थात् खच्छता होनेपर कैवल्यावस्था होती है।

अतएव 'योग' शब्दके सरलार्थ और लक्ष्यार्थमे भेद नहीं रहता । इस दृष्टिको सामने रखकर जब हम पृवेक्ति परिभापाका विचार करेंगे तो पता लगेगा कि योग अर्थात् परमात्माका संयोग ही सब दुःखोके संयोगका अभाव करनेवाला है ।

दुःखोकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमात्माकी प्राप्ति दोनों ही अन्योन्य सम्बन्ध रखनेवाली है । इसिलये इसको योग कहा है । चित्तवृत्तिनिरोध अर्थात् चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियोका निरोध होनेसे शान्तरूप, आनन्दरूप, ज्ञानरूप परमात्माका संयोग होता है; चित्तमे जबतक विजातीय वृत्तिका प्रवाह होता है और जबतक किसी भी प्रकारकी वृत्ति रहती है तबतक खरूपमे स्थिति नहीं होती । यहाँतक कहा है कि—

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीजः समाधिः । (१ 14१) उस साधनवृत्तिका भी निरोध होनेपर अर्थात् सत्र वृत्तियों-का निरोध होनेपर निर्वीज समाधि अर्थात् कैवल्यस्थिति होती है ।

गीतामे दिखलाया है--

सङ्करपप्रभवान् कामांस्त्यषत्वा सर्वानशेषतः। मनसैवेन्द्रियत्रासं विनियम्य समन्ततः॥ शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धवा धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद्पि चिन्तयेत् ॥(६।२४-२५)

'सङ्कल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्णतासे त्यागकर मनके द्वारा सब इन्द्रियोको सब ओरसे अच्छी प्रकार वशमे करके शनै:-शनैः (अभ्यास करता हुआ) उपरामताको प्राप्त हो और धैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा मनको परमात्मामे स्थिर करके कुछ भी चिन्तन न करे।'

न ह्यसंन्यस्तसङ्गल्पो योगी भवति कश्चन॥ (६।२)

'सङ्गल्पोको न त्यागनेवालाकोई भी पुरुष योगी नहीं होता।' 'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते'—उस योगमे आरूढ़ हुए पुरुषके लिये सर्व सङ्गल्पोका अभाव ही कल्याणमे हेतु है।

सर्वसङ्खरपसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥ (६१४)

'सर्व सङ्करपोंका त्यागी पुरुष योगारूढ क्लंहलाता है।' और भगवान् श्रीकृष्णने यह भी कहा है कि चित्तवृत्तिके निरोधके बिना योगकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे—

> असंयतात्मना योगी दुष्प्राप इति मे मितः। वर्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्तुमुपायतः॥ (६।३६)

'मनको वशमे न करनेवाले पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य है अर्थात् प्राप्त होना कठिन है और खाधीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है।' इन्हीं सब हेतुओंको लेकर योगका लक्षण चित्तवृत्तियोंका निरोध कहा है।

योगशास्त्रमे वृत्तिके पाँच भेद कहे हैं-

'वृत्तयः पञ्चतय्यः क्षिष्टाक्विष्टाः'। (योग० १।५) क्षिष्ट-अक्षिष्ट भेदवाली पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ होती हैं—प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये पाँचो वृत्तियाँ क्षिष्ट भी होती है और अक्षिष्ट भी।

प्रमाण—योगशास्त्रमे तीन प्रकारके माने गये है—प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम (शास्त्र)। जब चित्तवृत्ति सांसारिक विपयोको प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा शास्त्रजन्य प्रमाणोद्दारा अपना विपय करती है तब इस चित्तवृत्तिको क्रिप्टप्रमाणवृत्ति कहा है और जब चित्तवृत्ति पारमार्थिक—कल्याणसम्बन्धी विपयोका प्रत्यक्ष, अनुमान या शास्त्रजन्य प्रमाणोद्दारा चिन्तन करती है तब उस वृत्तिको अक्रिप्टप्रमाणवृत्ति कहा है; क्योंकि यह कल्याणमे सहायक है।

विपर्यय----

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्टम् । (योगवर्जन १।८)

विपर्यय मिथ्याज्ञानको कहते हैं, जो उसके रूपमे प्रतिष्ठित नहीं है—जैसे रज्ज्ञमे सर्प, सीयमे रजत और स्थाणुमे मनुष्यका ज्ञान विपर्ययज्ञान है।

'सर्चे खल्विदं ब्रह्म' (छान्दोग्य० ३।१४।१) 'मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिद्स्ति' (गीता ७।७)

— इत्यादि श्रुति-स्मृति-वचनोसे जब एक ईश्वरके सिवा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भासता है और जिसको भासता है वह सब कुछ ईश्वर ही है, तब ऐसी अवस्थामे ईश्वरमय चराचरके स्थानमे अन्य मायिक पदार्थोंकी सत्य भावनाकी जो वृत्ति है वह क्षिष्ट-विपर्ययवृत्ति है। और जब किसी एक स्थानमे, एक देशमात्रमे ईश्वरभावनासे जो उपासना है और अन्यत्र ईश्वरबुद्धि नहीं है, यह यद्यपि विपर्ययवृत्ति है तथापि अक्किष्टविपर्यय है । कालान्तरमे एक-देशीय ईश्वरभावना सर्वदेशीय ईश्वरभावमे परिणत हो जायगी। इसलिये यह अक्किष्टविपर्यय है।

विकल्प—'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्र्न्यो विकल्पः' (योग०१। ९)—शब्दज्ञानके अनुसार होनेवाली वृत्ति जिसमे वस्तु कोई नहीं है, उसका नाम विकल्प है। समोपमे प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, पर शब्दो-को सुनकर उससे मनःकल्पित वस्तुका ज्ञान जिस वृत्तिसे होता है उसको विकल्पवृत्ति कहते हैं—जैसे मनोराज्य। यह वृत्ति जब सांसारिक खी-पुत्रादि पदार्थोंको विषय करती है तब क्षिष्टविकल्पवृत्ति कहलाती है। और जब ईश्वरके खरूपको, चाहे वह साकार हो या निराकार, वेद या शास्त्रोंके शब्दोंके आधारसे मनमे भावना-द्वारा अनुभव किया जाता है तब उस वृत्तिको अक्षिष्टविकल्पवृत्ति कहते हैं।

निद्रा—सांसारिक विषयोका चिन्तन करते-करते जब निद्रा आ जाती है तब उसको क्रिष्टनिद्रावृत्ति कहते है और जब ईश्वरका ध्यान करते-करते अथवा योगाभ्यासमे निद्रा आ जाती है तब वह अक्रिष्टनिद्रावृत्ति है।

स्मृति—जब चित्तवृत्ति सांसारिक अतीत विषयोंका चिन्तन करती है तब वह क्रिष्टस्मृतिवृत्ति है और जब भगवद्विषयको स्मरण करती है तब वहीं वृत्ति अक्रिष्टस्मृतिवृत्ति है । इस प्रकार चित्तवृत्ति क्रिष्ट-अक्रिष्टके भेदसे पाँच प्रकारकी वर्णित हुई।



योगकी प्राप्तिमे योगशास्त्रानुसार आठ सोपान वर्णन किये गये हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ।

योग वास्तवमे निर्वीज समाधिको ही कहते है, और सत्र अङ्ग उस चरम पदको प्राप्त करनेके साधन है।

यम-नियमके, योगी याज्ञवल्क्यके मतानुसार, दस-दस भेद किये गये है। पर पतज्जिल ऋषिके अनुसार पाँच-पाँच भेद है। अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम हैं। शोच, सन्तोप, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान नियम हैं।

आसन—सिद्धासन, पद्मासन, खिस्तकासन आदि भेदसे चौरासी आसन कहे गये हैं । जिसको जो आसन अनुकूल हो उसी आसनसे वह अभ्यास करें ।

प्राणायाम---

वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः। (योगदर्शन २। ५०)

यहीसे खास योगसाधनका कार्य आरम्भ होता है—इस विपयको छेखके द्वारा पूरा समझाना कठिन है। पर संक्षेपमे कुछ समझानेकी कोशिश की जाती है। जो सज्जन इस विपयको अभिज्ञ योगीद्वारा समझकर प्राणायामका अभ्यास करते हो वे सुगमतासे समझ सकेगे। 'प्राणायाम' शब्दका अर्थ है—'प्राणस्य आयामो गति-रोधः' इति। प्राण प्राणवायु या श्वास-प्रश्वासको कहते हैं, उसकी गतिको रोकना, उसका नियमन करना प्राणायाम है। कहा है—तस्मिन्सित श्वासप्रश्वासयोगितिविच्छेदः प्राणायामः।(१४९)

'आसन सिद्ध होनेपर श्वास-प्रश्वासकी गतिको रोकनेका नाम प्राणायाम है।' गतिको रोकनेका विधान साधनपादके पचासवें स्त्रमे कहा है।

प्राणायामके चार अङ्ग है—पूरक, रेचक, आन्तर कुम्भक और बाह्य कुम्भक । वायु बाहरसे खीचने अर्थात् स्वास लेनेका नाम पूरक है । वायु त्यागना अर्थात् प्रश्वासका नाम रेचक है । वायुको भीतर खीचकर रोकनेका नाम आन्तर कुम्भक है। वायुको बाहर त्यागकर श्वास न छेने अर्थात् ठहरनेको बाह्य कुम्भक कहा जाता है । मूल सूत्रमे 'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्ति' वाला प्राणायाम कहा है । यहाँपर 'वाह्य' शब्दसे रेचक, 'आभ्यन्तर' शब्दसे पूरक और 'स्तम्भ' शब्दसे कुम्भकका अभिप्राय है । इस प्रकारका प्राणायाम देश, काल, संख्याके अनुसार दीर्घ और सूक्ष्म होता है । यहाँ देशसे अभिप्राय यह है कि श्वासके लेने और त्यागनेमे श्वास जितना लंबा भीतर जाय उतना ही लंबा वाहर जाय। इस दीर्घताको देश कहते है। अभ्याससे श्वासकी दीर्घता क्रमसे वढती है। काल्से यहाँ यह उद्देश्य है कि पूरकमे जितना समय लगे उससे चतुर्गुण समयतक कुम्भक करना चाहिये । फिर रेचकके लिये पूरकसे द्विगुण समय लगाना चाहिये, अर्थात् यदि १५ सेकंड पूरकमे लगे तो ६० सेकंड कुम्भक और ३० सेकंड रेचकमें लगाना चाहिये। इस प्रकारसे १०५ सेकंडमे एक प्राणायाम हुआ । यह १०५ सेकंड प्राणायामके लिये कोई निर्दिष्ट काल नहीं है। नियमको समझानेके लिये उदाहरणसे समयका विभाग दिखाया गया है। प्रारम्भिक अभ्यासमे १५ सेकंडसे कममें

भी पूरकका अभ्यास आरम्भ किया जा सकता है और अभ्यासके वाद १५ सेकंडसे अधिक समय पूरकमें लग जाता है। पर विधि यह है कि पूरकसे चौगुना कुम्भकका और दुगुना रेचकका काल होना चाहिये। 'संख्या' शब्दसे यहाँ यह अभिप्राय है कि प्रकमें जितनी संख्या नामजपकी हो उससे चतुर्पुण संख्या नामजपकी कुम्भक्रमे होनी चाहिये और द्विगुण संख्या रंचक्रमे। उदाहरणतः यदि सोलह प्रणवमन्त्रसे पूरक हो तो चौसठ प्रणवमन्त्रसे कुम्भक और वत्तीस प्रणवमन्त्रसे रेचक होना चाहिये। प्राणायामके अभ्यासीको यह ध्यान अवस्य रखना चाहिये कि देश-काल-संख्याका उपर्युक्त नियम ठीक रखते हुए प्राणायामका अभ्यास करे । सत्र प्राणायाम एक समान होने चाहिये, अर्थात् यदि प्रतिदिन पचास प्राणायामका अभ्यास कोई करता हो ते। सभी प्राणायाम समान होने चाहिये। कोई भी प्राणायाम छोटे-वडे, अल्प-अधिक काल या संख्याके न हो। प्राणायाम प्रारम्भमे सूक्ष्म होते है, आगे चलकर दीर्घ हो जाते हैं । नियमानुसार प्राणायाम करनेसे क्रमशः श्वास-प्रश्वासके रोकनेकी शक्ति बढती है। पारमार्थिक लाभके अतिरिक्त स्वास्थ्यसम्बन्वी लाभ भी अनेक प्रकारका इससे होता है।

योगाम्यासी जन कुम्भकके दो भेद मानते है और दोनो ही करनेयोग्य है। एक बाह्य कुम्भक, दूसरा आम्यन्तर कुम्भक। जिस प्रकार आन्तर कुम्भककी विधि ऊपर वर्णन की गयी है उसी प्रकार और उन्हीं नियमोके अनुसार काल और संख्याका ध्यान रखते हुए बाह्य कुम्भक भी किया जा सकता है। अवस्य प्रारम्भमें

इसके अभ्यासमें कुछ कठिनता माद्यम होती है, पर प्राणायामका कुछ अभ्यास हो जानेके बाद बाह्य कुम्भकको भी साथमें जोड़ सकते है। यह बाह्य कुम्भक रेचकके बाद किया जाता है और इसके बाद फिर पूरक आरम्भ हो जाता है अर्थात् प्राणायामका इस प्रकार एक चक्र बन जाता है। पूरक, फिर आन्तर कुम्भक, फिर रेचक, फिर बाह्य कुम्भक, फिर पूरक, क्रमशः इसी प्रकार चक्रवत् चलता रहता है। अनियमित प्राणायामके अभ्याससे लाभ नहीं होता और हानिकी भी सम्भावना है। पातञ्जल योगदर्शनमें चतुर्थ प्राणायामके नामसे एक और प्राणायामका वर्णन किया गया है।

'वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः' (योग०२।५१)—अर्थात् वाह्य, आभ्यन्तर आदि विपयोके नियमका उछंघन करके एक चौथा प्राणायाम होता है।यहाँ मनके निरोधसे प्राणोका निरोध है।प्राणायाम-के और भी अनेक प्रकार है, जिनका वर्णन विस्तारभयसे नहीं किया जाता। प्राणायाममे वायु खीचनेकी और त्यागनेकी विधि साधारण श्वास-प्रश्वासकी विधिसे कुछ भिन्न है और नाक दबाकर रोकना भी युक्त विधि नहीं है। बन्धद्वारा वायुको रोकना चाहिये। यह सब क्रिया समझनेकी है, लिखकर प्रकट करना कठिन है।

बहुत-से सज्जन योगकी महिमाको देखकर योगाभ्यासी बनना चाहते है और योगसाधनके प्रथम सोपान प्राणायामसे आरम्भ करते है । उसका परिणाम, मेरा जहाँतक अनुभव है, यही होता है कि थोड़े काल बाद वे लोग अभ्यास छोड़ देते है और साधनसे उनकी रुचि हट जाती है । इसका कारण मेरी समझसे यही है कि जो छोग यम, नियम और आसनके अभ्यासको अच्छी प्रकार किये विना ही प्राणायामकी तरफ दौडते हैं उन्हें प्राणायाममें सफलता मिलनी कठिन है। क्योंकि जिसका आसन सिद्ध नहीं हुआ वह प्राणायामके लिये बैठनेपर चज्रल ही रहेगा, स्थिर होकर सुख-शान्तिसे अभ्यास नहीं कर सकेगा। और जिन्होने यम-नियमका साधन नहीं किया उनका चित्त सांसारिक विपयोमें विक्षिप्त रहेगा । सांसारिक चिन्तन और काम, क्रोध, लोभादिसे जो विक्षिप्तचित्त है वह प्राणायामकालमे देश, काल, संख्याके नियमोको ठीक लक्ष्यमे रखकर तन्मय होकर अभ्यास नहीं कर सकता, यह स्पष्ट है। अभ्यासकालमे विजातीय किसी प्रकारका चिन्तन आनेके साथ ही देश, काल, संख्याका नियम गड़बड़ हो जाता है। और भी कारण है, जपर कुछ एकका दिग्दर्शन करा दिया गया है। आहार, विहार, शयन आदिके नियमनकी भी आवश्यकता रहती है। प्राणायामके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका विषय आता है। ये सत्र विषय गहन है, लिखनेसे विस्तार अधिक हो जाता है। इसिंछिये छेख यहीं समाप्त किया जाता है। जो कुछ छेखमे त्रुटि हो उसे पाठकगण क्षमा करे।



# नाममहिमातत्त्व

### was fileen

रभूमिसदश ग्रुष्क हृदयमे आनन्दरसकी लहरें उत्पन्न

करनेके लिये, घोर अन्धकाराच्छन हृदयाकाशमे प्रकाशका

प्रादुर्भाव करनेके लिये, पापपङ्कमे पड़े हुए जीवोंको उससे बाहर निकालनेके लिये, विपयभोगोमे आसक्त चञ्चल चित्तमे अटल शान्ति स्थापन करनेके लिये, घोर नरकोमे प्रवल वेगसे जाते हुए जीवकी गतिको रोककर उसे कल्याणके पावन पथपर चलानेके लिये और त्रिविध तापोसे संतप्त प्राणियोको सुखमय शीतलताके स्थानतक पहुँचानेके लिये यदि कोई परम साधन है तो वह एक श्रीभगवन्नाम ही है। शास्त्रोसे. साधु महात्माओके वचनोसे, युक्तियोसे और व्यावहारिक दृष्टिसे भी नाममहिमा प्रसिद्ध है। संसारकी सभी जातियोमे किसी-न-किसी रूपमें नामका आदर पाया जाता है। शब्दोकी भिन्नता है, भाव एक ही है। यद्यपि संसारमे कुछ ऐसे मनुष्य भी है जो नाममहिमा स्त्रीकार नहीं करते, परन्तु इससे नाममहिमामे कुछ भी कमी नहीं होती । हीरा आदि रत्नोकी पहचान और उनकी कीमत बहुत-से लोगोको नहीं होती, इससे उनकी कीमत कही चली नहीं जाती । इसी प्रकार नामकी शक्ति अनादि कालसे अप्रतिहत है, खप्रकाश है और यह सर्वदा ऐसी ही बनी रहेगी।

स्मृतिशास्त्रोंमे कहा है— नाम्नो हि यावती शक्तिः पापनिर्हरणे हरेः। तावत्कर्तुं न शक्तोति पातकं पातकी नरः॥

'भगवान्के नाममे जितने पापोके नाश करनेकी शक्ति है उतने पाप अति पापी मनुष्य भी करनेमे समर्थ नहीं है ।'

जव भगवत्कृपासे नामजपका भलीभाँति साधन होता है तव अनायास ही अन्तःस्थित ब्रह्म प्रकट होकर जापकको अपने अनुभवसे कृतकृत्य कर देता है।

इससे यह सिद्ध हो गया कि नामजपसे ही ब्रह्म प्रकट होता है! अतएव एक तो भगवन्नाम इसिट्ये छेना चाहिये कि इससे परमानन्दस्ररूप ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। दूसरे—

पक दारुगत देखिय पक्। पावक जुग सम ब्रह्म विवेक् ॥ (रामा॰ वाल॰)

त्रसका विचार दो तरहका है। एक तो अग्नि लकड़ीमें व्यापक रहती है और एक प्रत्यक्ष देखनेमें आती है। जिस काप्टमें अग्नि तिरोहितरूपसे व्याप्त है उसमें दाहकादि गुणोका आविर्भाव न होनेसे उससे दहनकार्य नहीं हो सकता; परन्तु जिसमें वह प्रकट है, उससे होता है। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु अव्यक्त होनेसे उसके स्पर्शजन्य सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। परन्तु वहीं ब्रह्म शब्दरूपसे प्रत्यक्ष अग्निकी तरह संसारमें व्यक्त हो रहा है। कोई भी सौमान्यवान् पुरुप उसे भलीभाँति स्पर्श करके अपने अपार पापोको क्षणभरमें भस्म कर सकता है!

भगवन्नाम ही वह 'शब्दब्रह्म' है, उसके जीभपर आते ही मानो जिह्नाद्वारा साक्षात् ब्रह्मका स्पर्श होता है और उससे पापोका नाश होकर मुमुक्षुको शीघ्र ही प्रमपदकी प्राप्तिका सौभाग्य मिल जाता है।

बिजली सब जगह है, परन्तु जिस एक स्थानिवशेषमें उसकी शक्तिका संग्रह किया गया है वहींसे टेलीग्राम, टेलीफोनके तारोका व्यवहार बन सकता है। इसी तरह नामजप ब्रह्मके साथ ब्रह्मकी शक्तिरूपा विद्युत्के द्वारा तारका जोडना है।

एक सुन्दर तालाबमे निर्मल जल भरा हुआ है, परन्तु उसके घाट नहीं है तो सबके लिये उसमे स्नान करना या उसका जल-पान करना बड़ा किठन है। यदि घाट बँधवा दिया जाय तो उससे छोटे-बड़े, बालक, स्त्री सभी स्नान-पानादिका लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार आनन्दरूप निर्मल ब्रह्मसरोवरका घाट है 'भगवन्नाम'। बड़ा सुलभ, सुहावना और पक्का है। सभी कोई इस घाटके द्वारा ब्रह्मसरोवरमे प्रवेश कर सकते हैं!

नाम एक ऐसा मजबूत जहाज है जिसपर चढ़कर जीव अनायास ही भवसमुद्रके उस पार पहुँच सकता है। नाम इसी-लिये छेना चाहिये और यही नामसे होनेवाला लाभ है।

ब्रह्मके अनन्त नाम है, परन्तु-

### —राम सकल नामनतें अधिका।

श्रीराम-नाम सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि वेदमूल प्रणवका भी यह कारण है— 'कारणं प्रणवस्य च।' दूसरे इस श्रीरामनाममे 'र', 'अ' 'म' ये तीन अक्षर है। 'र' कार अग्निखरूप, 'अ' कार सूर्यखरूप और 'म' कार चन्द्रखरूप है। अग्निखरूप 'र' कार पापोको भस्म कर देता है और उससे वेदोक्त कर्मयोग सिद्ध होता है । सूर्यरूप 'अ' कारसे हृदयमे आप ही आप प्रकाश होता है और उससे ज्ञानयोग सिद्ध होता है । तथा चन्द्ररूप 'म' कारसे हृदयमे चन्द्रतुल्य शीतल अग्निका उदय होता है और उससे भक्तियोग सिद्ध होता है \* । इस प्रकार एक रामनामसे ही तीनों योगोंकी एक साथ सिद्धि होती है और विना किसी अन्य साधनके केवल इसीसे ही साधकको दुर्लभ प्रमपदकी प्राप्ति भी अत्यन्त सुलभतासे हो जाती है । श्रीगोखामीजीके वचन है—

वंद् रामनाम रघुवरको । हेतु क्रसानु भानु हिमकरको ॥ (रामा॰ वाल॰)

अवरोनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः। पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तेर्मृगैरिव॥ (विणु०६।८।१९)

'जैसे सिंहके भयसे न्याकुल होकर मृग तत्काल भाग जाते हैं, इसी प्रकार पापी पुरुष यदि अवश होकर भी नामकीर्तन करता है तो उससे वह तत्काल पापोसे मुक्त हो जाता है।'

यदि कोई श्रद्धालु आस्तिक पुरुप प्रेमसे नामका अभ्यास करना हुआ उसकी मिह्मापर विचार करे तो उसके हृदयमे यह वात निःसंशय सिद्ध हो जाती है कि नाममिहमाका जितना गास्त्रोमे वर्णन है और जितना श्रेष्ठ पुरुपोका कथन है वह सब

<sup>\*</sup> अग्नि 'र' से पापरूपी प्रतिवन्धकांका जलना, स्थरूप 'अ' से मोहरूप तमका नाश होकर शानका उदय होना तथा चन्द्ररूप 'म' से त्रितापका नाश होकर शीतल अमृतत्व—मोक्षकी प्राप्ति होना भी समझा जा सकता है। अर्थात् रामनामसे पापनाश, श्रानोदय और मुक्ति तीनों काम हो सकते हैं—मन्पादक

बहुत ही थोड़ा है। अपार, असीम नाममिहमार्णवकी सीमा बतलानेमें न तो लेखनी समर्थ है और न वाणी ही! प्रन्थोका वर्णन और श्रेष्ठ पुरुषोका कथन तो केवल नामश्रेमियोके कृतज्ञतामिभूत हृदयोका उच्छ्वासमात्र है। समुद्रमेसे उतना ही जल लिया जा सकता है जितना वडा अपने पास वर्तन होता है। सारे समुद्रजलका प्रहण असम्भव है। इसी प्रकार नाममाहात्म्यका भी विशेष उल्लेख या वर्णन सर्वथा असम्भव है। कोई यदि नाममाहात्म्य वर्णन करनेका अभिमान करता है तो वह उसके लिये केवल उपहासका विपय ही होता है। एक भक्तने कहा है—

तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः शक्यो न मातुमपि शर्विपतामहाद्यैः। कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय महां नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय॥

٠,

3

17

( श्रीयामुनमुनेरालवन्दारस्तोत्रात् )

'जिस नाममिहमारूप समुद्रके अति सूक्ष्म जलकणका यथार्थ परिमाण शिव, ब्रह्मादि नहीं बतला सकते, उसे बतानेके लिये यदि मुझ-जैसा कोई साहस करे तो ऐसे निर्लब्ज कविको नमस्कार है!' मतलब यह कि रुद्रादि देव भी जिसके वर्णनमे असमर्थ है उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं?

जब भगवद्भक्तोकी यह दशा है तब मुझ-जैसे अल्पज्ञका तो इस विषयमे कुछ कहना ही कैसे वन सकता है <sup>2</sup> परन्तु कहने और सुननेवाले जो कुछ कहते या सुनते है सो सब उस नामकी कृपासे ही होता है, ऐसा समझना चाहिये। नामकी असीम सामर्थ्य है। नाम छोटा हो या बड़ा, वह नामीको आकर्षण करता ही है— मंत्र परम छघु जासु वस, विचि हरि हर सुर सर्व ।

महामत्त गजराज कहँ, वस कर अंकुस खर्व ॥

नामके वलसे नामीकी प्राप्ति वलाकारसे हो जाती है ।
गोखामीजी कहते हैं—

देखिश रूप नाम आधीना। रूपग्यान नहि नामविहीना॥
सुमिरिश नाम रूप वितु देखे। आवत हृद्यँ सनेह विसेपे॥
(रामा० वाल०)

इधर जैसे नाम नामीका आकर्पण करता हैं उधर वैसे ही वह नामाश्रयीको भी नामीके चरणोमे छे जाता है। 'नाम' शब्दके अर्थसे भी यही वात स्पष्ट होती है—'वलाकमयतीति नाम' अर्थात् जो वलपूर्वक नामाश्रयीके चित्तको नामीके चरणोमे नमन कराता है वह 'नाम' है। अतएव नामी और नामाश्रयीके वीचमे 'नाम' चतुर मध्यस्थका काम करता है। गोस्वामीजीने इस वातको स्पष्ट कर दिया है—

## उभयप्रवोधक चतुर दुभाषी॥ (रामा॰ वाल॰)

नामाश्रयोक्षी कभी दुर्गित नहीं होती । नामाश्रयी नाममहिमाको यथार्थ जानकर नामीकी खुशामद भी नहीं करता । गोसाईजीकी भाँति वह दढतासे कह सकता है—

नाहिन नरक परत मो कहँ डर, जद्यि हो अति हारो। यह बिंदु त्रास दास तुलसी प्रभु, नामहँ पाप न जारो॥ (विनयपत्रिका)

नामके सम्वन्धमे यह अक्षरशः सत्य उक्ति है— कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदशाप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामश्यानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं घर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ (श्रीईश्वरपुरेः)

नामाश्रयी भक्तोको सम्बोधनकर कवि आशीर्वाद देते हुए कहते है कि 'कल्याणका भण्डार, कल्याणपथके पायोका नाशक, पित्रोको भी पित्र करनेवाला, कल्याणपथके पिथक मुमुक्षुओका पाथेय, कवियोकी वाणीका एकमात्र विश्रामस्थान (मिहमाकी अनन्तताको देखकर जहाँ कवियोकी वाणी रुक जाती है), सज्जनो-का जीवन और धर्मवृक्षका वीजरूप रामनाम आपलोगोकी उन्नति करे।'

यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि वास्तवमे नाम-महिमाकी अनुभूति अभ्याससे ही प्रत्यक्ष हो सकती है। जिनका शास्त्रोमे विश्वास है उनके छिये वेदोसे छेकर समस्त शास्त्रोमे नाम-महिमा प्रसिद्ध है—

### ओमित्येतद् ब्रह्म ।

ॐ ही साक्षात् ब्रह्म है।

तस्य वाचकः प्रणवः। (योगदर्शन १। २७)

उस परमात्माका नाम प्रणव (ॐ) है।

सर्वे वेदा यत्पद्मामनित

तपा रसि सर्वाणि च यहदन्ति।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पद् रसंग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्॥

(कठ० १।२।१५)

समस्त वेद जिस पदको प्राप्त करने योग्य बतलाते हैं, जिसकी प्राप्तिके लिये ही तप किये जाते है, जिसके लिये गुरुगृह-

मे रहकर इन्द्रियसंयमादिका आचरण किया जाता है, उसी पदको मै तुमसे कहता हूं, वह 'ॐ' ही है।

नन्दनन्दन श्यामसुन्दर भगवान् श्रीकृष्ण भी कहते है— ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। यः प्रधाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्॥ (गीता ८। १३)

इन शास्त्रवचनोके सिवा महात्मा पुरुपोके वचनोंसे नाम-महिमा सिद्ध है। प्राचीन तथा आधुनिक कालमे जितने महात्मा हो गये है एवं वर्तमानमे भी जितने महात्मा है, उन सवने मुक्त-कण्ठ होकर एक खरसे नामसे लाभ होना स्वीकार किया है। गोस्नामीजी महाराज कहते हैं—

सुमिर सनेहसों त् नाम रामरायको।
संवल निसंवलको, सखा असहायको॥
भाग है अभागेहको, गुन गुनहीनको,
गाहक गरीवको, दयालु दानि दीनको।
कुल अकुलीनको सुन्यो है, वेद साखि है,
पाँगुरेको हाथ-पाय, आँघरेको आँखि है॥१॥
माय-वाप भूखेको, अधार निराधारको,
सेतु भवसागरको, हेतु सुखसारको।
पतितपावन रामनाम सो न दूसरो,
सुमिरि सुभूमि भयो तुलसो सो ऊसरो॥
(विनयपित्रका)

परमहंस खामी रामकृष्णजीका कथन है कि 'नामका अवलम्बन करनेवाले पुरुष संसारमें वर्तते हुए भी कल्याणमार्गसे नहीं गिरते । जैसे वालक किसी खूँटे या रस्सीको पकड़कर चारों ओर खूब चक्कर लगाते है; पर जबतक उसे पकड़े रहते हैं तबतक गिरते नहीं, छोड़ते ही गिर पड़ते हैं । इसी प्रकार नामको पकड़ रखनेवाला कभी नहीं गिरता !' वे कहते हैं—'नामजप ही त्यागी, अत्यागी सबके लिये एक सुगम उपाय है ।' एक वार परमहंसजीने नामके सम्बन्धमें बड़े जोरकी बात कहीं थी, उसे हम ज्यों-की-त्यों बँगलामे लिखते हैं—

आमि 'दुर्गा' 'दुर्गा' वले मा यदि मरि। आरवेरे एदीने ना तारे केमने जाना जावेगी शंकरी॥

'यदि मै तेरा नाम 'दुर्गा-दुर्गा' जपता हुआ मरूँ तो हे शङ्करी ! अन्तमें त् मुझे कैसे नहीं तारती है सो जाना जायगा।' कितना दृढ़ विश्वास है !

नाममे सबका समान अधिकार है; स्त्री हो या पुरुप, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, ब्रह्मचारी हो या संन्यासी, योगी हो या भोगी और राजा हो या रंक, सभीके लिये सभी अवस्थाओमे नाम-जैसा सहायक और कोई नहीं हैं! (देखो गीता अ० ९ श्लोक ३०–३२)

अतएव मनुष्यमात्रका यह कर्तव्य है कि भूलसे भी नामका त्याग न करे । भगवान् कहते है—'अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजस्व माम् ॥' इस सुखरहित क्षणमंगुर शरीरको पाकर त निरन्तर मेरा ही भजन कर । अर्थात् मनुष्यशरीर बड़ा दुर्लभ है, परन्तु है नाशवान् और सुखरहित । इसल्ये कालका भरोसा लोड़कर अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाले विपयभोगोमे न फँसकर निरन्तर भगवान्का ही भजन करना चाहिये!

लिफाफेपर नाम करके उसे लेटरवक्समें डाल दिया जाता है; वह लिफाफा उस वक्सरूपी कारागारसे पोष्ट आफिसके कई कारागारोमे थेळोमें वंद हुआ, रेळ, जहाज आदिकी यात्रा करता हुआ, अनेक दुःख तथा आघातोको सहता हुआ, देश-देशान्तरोमे घूम-फिरकर, अन्तमे अपने हृदयपर नाम धारण किये रहनेके कारण उस अपरिचित नामीके समीप पोष्टमैन (डाकिये) के द्वारा आपसे आप पहुँच जाता है । इसी प्रकार जो जीव अपने हृद्यपर दृढताके साथ प्रभुके नामको धारण करके उसके चरणोमे जाना चाहता है-संसारमे नाना प्रकारकी यातनाओको सहता हुआ भी अपने प्रमुक्ते नामका कभी त्याग नहीं करता, परनतु करुणाभावसे सदा यही कहता है कि 'हे स्वामिन्! मै न तो आपके रूपको यथार्थ पहचानता हूँ और न आपके वास्तविक गुण-स्वभावसे ही परिचित हूँ । आपकी आज्ञाके विपरीत भी आचरण करता हूं । मुझमें वह वल भी नहीं है जिससे मै आपके चरणोमे उपस्थित हो सकूँ। मार्ग भी नहीं जानता हूं, सारांश यह है कि मै सब प्रकारसे अवलम्बनरहित हूं । केवल एक आपके नामका आश्रय है !' वह इस प्रकारका दीनभावापन नामाश्रयी अपने प्रभुके चरणोमे अत्यन्त शीघ्र और अनायास ही जा पहुँचता है। अवस्य ही इस परम आश्रय नामका कभी त्याग न होना चाहिये! महात्मा कवीरजी कहते हैं--

> रामनामके सुमिरते अधम तरे संसार। अजामील, गनिका, खपच, सदना, सबरी नार॥ रामनामके सुमिरते उधरे पतित अनेक। कह कवीर, नहि छाड़िये रामनामकी टेक॥

नामके आश्रयसे मनुष्यकी तो बात ही क्या, पशुका भी उद्धार हो सकता है। संसारासक्त स्त्री-पुत्रादिमें ममतायुक्त, वैराग्यरहित, भोगासक्त, अल्पायु, ज्ञानरहित, पापपूर्ण, निरुद्यमी, प्रमादी और सदाचाररहित जीवोके लिये एकमात्र 'नाम' ही सुगम साधन है!

कित काल, मलग्रसित तनु, साधन कछुक न होय। यह विचारि, विखास किर, हिर सुमिरे, बुध सीय॥ यह किलकाल मलायतन, मन! किर देखु विचार। श्रीरघुनायकनाम तिज नाहिन आन अधार॥

एकमात्र नाम ही जीवोका आधार है; नाम कोई-सा भी क्यों न हो, भगवान्के सभी नाम समर्थ है। वास्तवमें आवश्यकता है भावकी। भाव ही प्रधान है, जितना उच्च भाव है उतना ही नाम महत्त्वका है। भाव क्या है—

(१) नाम और नामीको एक समझना (२) नामसे बढ़कर और कुछ भी न समझना (मुक्ति भी नहीं!) (३) नाममे प्रेम होना (४) निष्कामभाव होना और (५) नामजपको गुप्त रखना। यही भाव है। इन्हीं पॉच भावोसे युक्त नामजप प्रशंसनीय है। नामजपकालमें नामीको प्रत्यक्ष देखते रहना चाहिये। जैसे 'गी' शब्दके समरणमात्रसे ही उसका अर्थज्ञान आप ही हो जाता है वैसे ही भगवनामसे भी रूपका ज्ञान अनायास ही होना चाहिये। नामका नामीके साथ दृष्ट और अदृष्ट सम्बन्ध भी रहता है। जब श्रृङ्गारसंयुक्त शब्दोके तथा खीके चिन्तनमात्रसे कामोद्दीपन होता है तब भगवनामसे हृदयमें भगवद्भावोका उदय क्यो नहीं होगा?

नामजपमें सब प्रकारकी सुगमता भी है न देशनियमस्तत्र न काल्नियमस्तथा। चकायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्॥

कुछ छोग कह दिया करते है कि हमे तो नाम जपते वहुत दिन हो गये, कोई छाभ नहीं हुआ। पर ऐसा कहनेवाछे यदि अपने हृदयकी ओर देखे तो उन्हे पता छगेगा कि उन्होंने सकामभावोंमें नामजपके फ़लको खो दिया है। निष्काम भजन हो तो निश्चय ही वह वहुत तेजीसे बढ़कर साधकका बहुत शीव कल्याण कर देता है।

> कृष्णनाम गुन गुप्त धन पाचे हरिजन संत । करे नहीं जो कामना, दिन दिन होय अनंत ॥

शीव्र लाभ न होनेमें एक हेतु आतुरताका अभाव भी है। जैसे जलमें डूबते हुए गजराजकी और चीरहरणकालमें द्रौपदीकी आतुरता थी वैसी आतुरता हो जाय तो फिर नाम पूरा होनेके पहले ही आप नामीको अपने सम्मुख देखे।

कुछ छोग कहते हैं कि नामजपमे तो हमारी रुचि नहीं होती । क्या विना नामजपके भगवान् नहीं आते ? इसका उत्तर यह है कि प्रभुका सम्बन्ध एक प्रेमसे हैं । जहाँ प्रेम है वहीं प्रभु है । जब प्रेमीका नाम ही हमारे छिये रुचिकर नहीं तब हममें कहाँ तो प्रेम है और कहाँ उस नामीके दर्शनकी आकांक्षा है ? जिसकी नाममे रुचि नहीं है उसका नामीमे प्रेम होना क्योकर सिद्ध हो सकता है ? अतएव सब प्रकारसे नामाश्रय ही कर्तव्य है ।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ (नारद०१।४१।१५)

### मक्तमाकतत्त्व

#### <u>\_∋#;∈</u>\_

प्राप्त को भावोपर मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये कुछ लिखनेका प्रयास करना दुस्साहसमात्र है; परन्तु मित्रोके उत्साह- वलके आधारपर कुछ लिखनेकी चेष्टा करता हूँ, त्रुटियोक्ते के लिये सहृदय पाठक-पाठिकागण क्षमा करें । भक्तोंके भाव अनन्त है । उन भावोको कोई ऐसे ही भक्तजन- मानसमराल संतिशिरोमणि जान सकते है जिनका हृदय निर्मल, कोमल, उदार, शान्त और प्रेममय है । नहीं तो क्या पापाणमे नवनीतको कोमलता, अग्निमें हिमकी शीतलता या नीममें मधु-सी मधुरता कभी सम्भव है । अस्तु !

भक्तोको भगवान् और भगवान्को भक्त प्राणोसे अधिक प्रिय होते हैं । कुछ महापुरुपोने तो भक्तोको भगवान्से बढकर बतलाया है । गोस्वामीजी कहते हैं—

मोरे मन प्रभु अस विस्वासा । रामतें अधिक रामकर दासा । राम सिंधु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ (रामा॰ उत्तर॰)

किसानोको बादलोकी चाह अधिक रहती है, क्योंकि उनके खेत बादलोकी कृपासे ही हरे-भरे होते हैं। समुद्र खयं उनके खेतोमें जल नहीं सीचता । इसी प्रकार चन्दनका वृक्ष खयं अपनी सुगन्ध दूसरे वृक्षोको देने नहीं जाता। सुगन्धवहनकारी वायुके द्वारा ही अन्यान्य वृक्ष सुगन्ध पाकर चन्दन वन जाते हैं। इस

प्रकार मेघ और वायुसे भक्तोकी तुल्ना करते हुए तुल्सीदासजीने भक्तोंकी प्रशंसा की है। अवस्य ही मेघमें जल और वायुमें सुगन्ध समुद्र और चन्दनके वृक्षसे ही आते हैं। इसी प्रकार भगवद्गुण-सम्पन्न भक्तजन दया, उदारता, प्रेम आदि उत्तमोत्तम गुण विश्वमें वितरण किया करते हैं। महात्मा सुन्दरदासनी कहते हैं-

> साँचो उपदेस देत, भळी भळी सीख देत, समता-सुबुद्धि देत, कुमति हरतु हैं। मारग दिखाइ देत, भावहु भगति देत, प्रेमकी प्रतीति देत, अ-भरा भरतु हैं॥ ग्यान देत, ध्यान देत, आतमविचार देत, ब्रह्मको वताय देत, ब्रह्ममं चरतु हैं। सुंद्र कहत जग संत कछु लेत नाहीं, संतजन निसिद्दिन देवो ही करत हैं॥

( सुन्दरविलास २९।३०)

सोना खानमेंसे ही निकलता है। इसी प्रकार ये सब गुण भक्तोको सर्वगुण-आकर भगवान्से ही मिछते है। भगवान्ने खयं भक्तोंकी श्रेष्ठता खीकार की है।

मुनि दुर्वासा भक्तराज अम्बरीपकी परीक्षाके छिये उपस्थित हैं, अकारण ही क्रोध करके वे अम्बरीप-विनाशके लिये कृत्या दानवी उत्पन्न करते है, भक्तभयहारी भगवान्का सुदर्शन चक्र कृत्याका काम तमाम कर दुर्वासाके पीछे दौड़ता है। प्राण वचाने-के लिये दुर्वासा आश्रय खोजते हुए वन, पर्वत, सर, सरिता, समुद्र, पाताल, आकाश, खर्ग, ब्रह्मलोक, कैलास सभी जगह जाते हैं, दीनवचन सुनाकर आश्रय माँगते हैं; पर हरिजनद्रोहीको कही आश्रय नहीं मिलता, अन्तमे दुर्वासा दौड़कर वैकुण्ठमे भगवान् कमलापतिके चरणकमलोमे उपस्थित हो गिड़गिड़ाते हुए रक्षा-प्रार्थना करते है। उत्तरमे भगवान् कहते है-

> अहं भक्तपराधीनो ह्यखतन्त्र इव द्विज। साधुभिर्त्रसहदयो भक्तेर्भकजनियः॥ मयि निर्वेद्धहृद्याः साधवः समदर्शनाः। वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्त्रियः सत्पतिं यथा॥ मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुप्यम्। नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविद्रुतम्॥ साधवो हृद्यं महां साधूनां हृद्यं त्वहम्। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि॥ (श्रीमदा० ९।४।६३,६६-६८)

'हे ब्राह्मण ! भक्तजन मुझे अत्यन्त प्रिय है, मेरे हृदयपर उनका पूर्ण अधिकार है; मै भक्तोंके अधीन हूँ, खतन्त्र नहीं। जिनका हृदय मुझमे संख्य है वे समदर्शी भक्त अपनी भक्तिसे मुझे वैसे ही वशमे कर छेते है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने सज्जन खामी-को । मेरी सेवा करनेसे उन्हे चार प्रकारकी मुक्ति भी मिलती है; परन्तु वे मेरी सेवा ही चाहते है, उसीमें उनकी इच्छा पूर्ण रहती है। वे कालसे नष्ट होनेवाले खर्गादि लोकोंकी तो बात ही क्या, मुक्ति भी नहीं चाहते । ऐसे साधुजन मेरे हृदय है और मै उन साधुओका हृदय हूँ, वे छोग मेरे सिवा अन्य किसीको नहीं जानते और मै उनके सिवा किसीको नही जानता।'

> अतएव हे ऋपि ! तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो---व्रह्मंस्तद्रच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपम्। क्षमापय महाभागं ततः शान्तिभविष्यति॥ (श्रीमद्भा०९।४।७१)

— त्रह्मन् ! तुम नाभागपुत्र राजा अम्बरीपके पास जाओ, तुम्हारा भटा होगा । वहाँ जाकर तुम महाभाग अम्बरीपसे अपने अपराधके टिये क्षमा माँगो, तब तुम्हे शान्ति मिटेगी !

सारांश यह कि भगवान् भक्ताधीन है, भक्तोंके प्रेमसे वे उनके हाथ विक जाते हैं । भक्तोंके कारण भगवान् अनन्त होनेपर भी अन्तवाले-से वनकर माता कोसल्या और यशोदाकी गोदमें खेलते हैं—

व्यापक ब्रह्म निरंजन, निरगुन विगतिवनोट् । सोइ अज प्रेम भगति वस कौसल्याकी गोद् ॥ ( रामा० वाल०)

अखिलब्रह्माण्डके जीवोको उनके कर्मानुसार मायारञ्जुमें वॉधनेवाले भगवान् खयं जननी यशादाके द्वारा छोटी-सी रस्सीमे जखलसे वँघ जाते है, अजेय होनेपर भी खेलमे ग्वाल-वालकोसे हार मानते है, विश्वम्भर होनेपर भी भक्तोके चावल, वेर और केलेके छिलकोके लिये भूखे भटकते है, अखिलभुवनपति होकर भी विलेके द्वारपर भिक्षुक और द्वारपाल वन जाते है, जगित्पता होनेपर भी पुत्र वनकर भाग्यवान् दशर्थ, नन्द और वसुदेवजीकी सेवा करते है, अभय होते हुए भी माता यशोदाकी यष्टिकासे डर जाते है, नित्यमुक्त होते हुए भी बद्ध-से बन जाते है, राजराजेश्वर होनेपर भी अर्जुनके रथके घोडे हॉकते है और जगदीश्वर होनेपर भी दास वन जाते हैं। भक्तोंका प्रेम-प्रभाव कहाँतक कहा जाय 2 जो कल्याणगुणाश्रय, असीम ज्ञानानन्दैकखरूप, निरवधिक वात्सल्यजलिध, अनन्त गुणनिधि, अवाङ्मनसगोचर, वेदान्तवेद्य, सौकुमार्य, लावण्य, माधुर्य, कारुण्य, औदार्य आदि गुणयुक्त श्रीपति

भगवान्को अपने वशमे करके सब कुछ करवा छेते है, उन भक्तों- को बारंबार नमस्कार है!

भक्तनकी महिमा अमित, पार न पावे कीय ! जहाँ भक्त-जन पग धरे, असदश तीरथ सोय ॥ भक्त संग छाड़ों नहीं, सदा रहों तिन पास । जहाँ न आदर भक्तकों, तहाँ न मेरो वास ॥ फिरत धाम बैंडुंठ तिज, भक्त जननके काज । जो जो जन मन चाहहीं, धारत सो तन साज ॥ ज्यों विहंग वस पींजरे रहत सदा आधीन । त्यों ही भक्ताधीन प्रभु निज जन हित तन लीन ॥

. जो भक्तजन भगवान्को इस प्रकार वशमें कर छेते है उनके हृदयोच्छ्वासके कुछ नम्ने देखिये । ब्रह्माजी कहते है—

> तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटन्यां यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्चिरजोऽभिपेकम्। यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्मुकुन्द-स्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्रुतिसृग्यमेव॥

> > (श्रीमद्भा० १०। १४। ३४)

'इस भूमिमे, खासकर वृन्दावन और उसमे भी गोकुलमे जन्म होना परम सौभाग्य है । क्योंकि गोकुलमे जन्म होनेसे किसी-न-किसी गोकुलवासीके चरणोकी पवित्र रज सिरपर पड़ ही जायगी।'

भीष्मपितामह कहते है---

त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं द्धाने। वपुरलककुलावृताननाव्जं विजयसखेरतिरस्तु मेऽनवद्या॥ (श्रीमद्भा०१।९।३३) 'त्रिमुवनसुन्दर तमालतरुसदश स्थामशरीर और सूर्यिकरण-सदश गौरवर्ण सुन्दर वस्त्र धारण किये और अलकावलींसे छाये हुए सुशोभित मुखकमलवाले अर्जुनसखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्काम भक्ति हो।'

प्रहाद कहते हैं-

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु वजाम्यहम्। तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्विय॥

(विष्णु० १।२०।१८)

हे नाथ ! मै अपने कर्मानुसार अनन्त योनियोमेंसे जिस-जिसमे जन्म ग्रहण करूँ, उमीमे आपके श्रीचरणोमें मेरी अटल भक्ति वनी रहे ।

सुतीक्षाजी कहते है---

अनुज जानकी सहित प्रभु चाप वान घर राम । मम हिय गगन इंदु इच वसहु सदा निस्काम ॥ (रामा० अरण्य०)

भरतजी कहते है-

अरथ न घरम न काम रुचि, गति न चहुउँ निरवान । जनम जनम रित रामपद, यह वरदान न आन॥ (रामा० अयोध्या०)

रसखानजीकी उक्ति भी सुनिये-

गिरि कीजै गोवरधन, मोर नवकुंजनकी, पसु कीजै महाराज नंदके वगरको। नर कीजै तौन जौन राधे राधे नाम रहे, तृन कीजै रावरेई गोकुछ नगरको॥ एक प्रेमी कामना करते है-

कव हों सेवाकुंजमें हैहों स्याम तमाछ।

छतिका कर गहि विरमिहें छिछत छड़ेती छाछ॥

दूसरे पुकारते हैं—

मिलिहें कव अँग छार है श्रीवनवीथिन धूर। परिहें पद्पंकज जुगल मेरे जीवन मूर॥ तीसरेकी चाहकी वानगी भी देखिये—

कब कार्छिदी कूलकी हैहों तरुवरडार। लिलतकिसोरी लाडिले झूलें झूला डार॥

कहॉतक गिनाया जाय ? भक्तोकी हृदयध्वनिको भक्त ही समझ सकते है, हमे तो वारंवार इनके चरणोमें नमस्कार ही करना चाहिये।

ये मुक्ताविप निःस्पृहाः प्रतिपद्प्रोन्मीलदानन्ददां यामास्थाय समस्तमस्तकमिणं कुर्वन्ति यं स्वे वशे। तान् भक्तानिप तां च भक्तिमिप तं भक्तिप्रियं श्रीहरिं वन्दे सन्ततमर्थयेऽनुदिवसं नित्यं शरण्यं भजे॥

'जो भक्तजन मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते, जिन्होने पद-पदपर आनन्द बढ़ानेवाले भक्ति-साधनका अवलम्बन कर समस्त ब्रह्माण्डके मुकुटमणि प्रभुको अपने वशमे कर लिया है, उन भक्तो-को, उस भक्तिको और उस भक्तिप्रिय हरि भगवान्को हम निरन्तर वन्दन करते है और सदा उनके शरणमे रहना चाहते है।'

# भागमञ्जूजनतत्त्र

### un fire



धारणतः लोग नामके जापमात्रको ही भजन-क्रिया मानते हैं। यद्यपि नामोचारण भी भजन है, तथापि अन्य प्रकारसे की गर्या भगवत्-सेवाको भी भजन ही समझना चाहिये। भगवद्भजन किसी एक प्रकारकी क्रियामे सीमावद्भ नहीं होता। 'भजन' शब्द 'भज्' धातुसे वनता है और 'भज्' धातु 'सेवायाम्'

कहा है। तात्पर्य यह कि भजनीयको सेवा, उनको इच्छानुसार वर्तना,—चाहे वह किसी भी प्रकारसे किया जाय—भजन है। इसके अन्दर यह वात निःसन्देह रहती है कि प्रभुकी स्पृति अर्थात् यादगारी कभी छूटती नहीं। यदि भगवत्स्मृतिको भूलकर माला हाथमे लेकर जिहासे नामोचारण किया जाय और हृदयके अंदर प्रभुकी स्मृतिके वदले संसारका चिन्तन रहे, तो इसको सचा भजन नहीं कहा जाता। जैसे कवीरदासजीने कहा है—

# माला तो करमें फिरै, जीभ फिरै मुख माहि। मनुवाँ तो चहुँ दिसि फिरै,यह तो सुमिरण नाहिं॥

वास्तवमें यह बात सची है। भजनमे भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। यहीं कारण है कि प्रायः भजन करनेवाले सची भगवत्प्रीति और सचे भगवद्भावकी उपेक्षा करके केवल बहिरंग क्रियापरायण होकर न अधिक लाभ ही उठाते हैं और न अच्छा आदर्श ही स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि भजनमे तो सची लगनकी आवश्यकता है। जैसे कहा भी है—

# रामनाम सब कोइ कहै, ठग, ठाकुर अरु चोर। विना प्रेम रीझे नहीं, नागर नंदिकशोर॥

मनुष्य संसारके मनुष्योको घोखा दे सकता है, किन्तु जो 'अन्तर्बहिश्च तत्सर्वन्याप्य नारायणः स्थितः'—वाहर, भीतर, दूर-से-दूर, निकट-से-निकट, अन्तर-से-अन्तरतम है, जिसकी शक्तिसे इस चराचर जगत्के यावन्मात्र कार्य हो रहे है, उससे भठा किसीका भाव कैसे छिप सकता है वामजप करते हुए भी सच्चा और अधिक ठाभ होनेमे कुछ बाधक और साधक बातोका दिग्दर्शन कराया जाता है । प्रथम तो भजन करनेवाठोंके हृदयमे यह प्रधान उद्देश्य होना चाहिये कि खामीकी जिस कार्यमे सम्मति है या प्रसन्तता है, वही हमारा भजन है । खामी जिससे अप्रसन्न हो, वह हमारे छिये परम निपद्ध कार्य है ।

प्रभुकी महानता, अनन्तता, सर्वन्यापकता, सर्वगुणाश्रयता, सर्वाधारभाव अच्छी प्रकार जानकर उनकी आज्ञानुसार जो भी कर्म किया जाता है, वह सब प्रभुका भजन ही है अर्थात् प्रभुकी सेवा है। भगवान्ने कहा है—

यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्विमदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यच्धे सिद्धि विन्दति मानवः॥

(गीता १८।४६)

अर्थात् जिस प्रभुसे सर्वभृतोकी उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत् व्याप्त है, उस प्रभुको अपने खामाविक कर्मोद्वारा पूजकर मनुप्य कल्याणको प्राप्त होना है । खामाविक कर्मोद्वारा प्रभुका पूजन इस प्रकार समझना चाहिये—जैसे पतिवता खीअपने पतिको सर्वख समझकर उसीका चिन्तन करती हुई उसके आज्ञानुसार उसके छिये ही मन, वाणी तथा शरीरसे कर्म करती है, उसी प्रकार अपने प्रभुको सर्वख समझकर उनकी स्मृति रखते हुए उनकी आज्ञानुसार उन्हींकी सेवाके उद्देश्यसे जो भी खामाविक कर्तव्यक्तमंका आचरण किया जाता है, वह अपने प्रभुको सेवा ही है ।

भजनमे एक अपने प्रभुको या प्रभुके प्रेमकी कामनाके अतिरिक्त और किसी भी वस्तुकी कामना नहीं होनी चाहिये। जहाँ कुछ भी अन्य चाह होती है, वह भजन व्यभिचारी भजन हो जाता है। जैसे भगवान्ने कहा है—

मिय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। (गीता १३।१०) अर्थात् मुझमे अनन्य योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति (भी ज्ञानका एक अङ्ग ) है।

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। (गीता १४। २६)

अर्थात् मुझको जो अन्यभिचारी भक्तियोगसे भजता है ।

जब भजनमे भगवान्के अतिरिक्त अन्यकी चाह होती है और भजा जाता है भगवान्को केवल इसिलेये कि इनको भजनेसे हमारी इच्लित वस्तु मिलेगी, तो यह वास्तवमें जिसकी चाह है उसीका भजन है, भगवान्में तो यह केवल कैतवप्रेम है। अतएव भजन सदा गुद्ध, निष्काम और प्रेम अकैतव होना चाहिये। भजन गुप्त रखनेका प्रयत्न होना चाहिये। गुप्त साधन वृद्धिको प्राप्त होता है और निर्दोप रहता है और इससे विष्ठ उपस्थित नहीं होते; किन्तु प्रकाश्य साधनमे मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि अनेक विष्ठ प्राप्त होनेका भय रहता है।

भजनमें ग्रुद्ध आचरणकी प्रधान आवश्यकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि भजन भी करते है, पर पापाचारी है। ऐसी अवस्थामे लाभ कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहेंगे कि भजनसे पापाचार खयं ही दूर हो जायगा; किन्तु ऐसा विचार करना ठीक नहीं। क्योंकि पापाचरण स्वेच्छासे और कामनासे किया जाता है। अर्जुनने जब भगवान्से प्रश्न किया था—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्णेय वलादिव नियोजितः॥ (गीता ३।३६)

अर्थात् हे कृष्ण ! फिर यह पुरुप बलात् लगाये हुएके सदश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणासे पापका आचरण करता है ?

भगवान् उस समय अर्जुनके इस भ्रमयुक्त भावको दृर करते हुए उत्तर देने हं—

> काम एप कोघ एप रजोगुणसमुद्भवः। महारानो महापाप्मा विद्यवेनमिह वेरिणम्॥ (गीता ३।३७)

अर्थात् रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह महाशन अर्थात् अग्निके सहश मोगोमे तृप्तन होनेत्राटा और तृडा पापी है। इस विपयमें अर्थात् भगवत्प्राप्तिमें त इसको वैरी जान।

इसिटिये भजनमें पापाचरणको आश्रय नहीं देना चाहिये। अहिंसा, सत्य, अरतेय, ब्रह्मचर्य, अमानित्व, निप्कपटता, अक्रोध, सेवा, सन्तोप आदि सद्गुणोको ही अपने हदयमें स्थान देना चाहिये । नामजप करनेके कालमे प्रभावसहित नामीकी विस्पृति नहीं होनी चाहिये । जैसे कहा है-- 'तज्ञपन्तदर्थभावनम्' (योग० १।२८)। और भी कहा है--- 'स तु टीर्घकाल-नैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः' (योग० १ । १४ ) । अर्थात् उपरोक्त प्रकार जप सत्कारपूर्वक निरन्तर और दीर्वकाल-तक करनेसे जपकी दढ स्थिरता होती है। कारण यह है कि अनेक कालका विषयासक्त मन शीव्र साधनपरायण नहीं होता । अधिक कालतक अन्तरङ्ग और विहरङ्ग दोनो प्रकारके साधनोसे युक्त होकर चेष्टा करनेसे अधिक छाभ होता है। वहिरङ्ग साधन उसको कहते है, जैसे एकान्त देशमे रहना, कम्बर, मृगचर्म, क़ुशादिका आसन, खिस्तकासन, सिद्धासन या पद्मासनसे वैठना, माला आदि रखना, खान-पानका संयम रखना इत्यादि । अन्तरङ्ग

साधन उसे कहते हैं, जैसे ईश्वरके गुण, प्रभाव, मिहमा, खरूप आदिको अच्छी प्रकार हृदयंगम करना; अन्तः करणसे काम, कोध, छोम आदिको निकालनेका यत्न करते रहना; विशुद्ध भगवरप्रेम, निष्कामभाव, मनको स्थिरता आदि । बहिरङ्ग साधनोसे अन्तरङ्ग साधन श्रेष्ठ है । अतएव जगत्मे मनुष्यशरीर प्राप्त करके अपने परमहितके साधनोसे विमुख नहीं रहना चाहिये। जो विमुख रहता है उसे बुद्धिमान्गण आत्मधाती कहते है क्योंकि वह अपना नाश खयं करता है। जो गलेमे फॉसी लगाकर, जलमे डूबकर, विष खाकर या अखादिसे अपने प्राणोका नाश करता है, वहीं केवल आत्मधाती नहीं है, वरञ्च जो—

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं
प्रवं सुकरणं गुरुकणंघारम्।
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं
पुमान्भवाव्धिंनतरेत्सथात्महा॥
(भाग०११।२०।१७)

अर्थात् साधनोके उत्तम फल्खरूप यह मनुष्यशरीर अत्यन्त दुर्छम है। कारण, संसारमे मनुष्येतर जीवोकी संख्या अनन्त है और मनुष्योकी संख्या उनकी अपेक्षा बहुत कम और परिमित है, तथा समस्त जीवोमे मनुष्ययोनि ही श्रेष्ठ है। इसिल्ये यह दुर्छम मनुष्यशरीर भगवत्कृपासे सुल्म हो गया है। यह मनुप्यशरीर संसारसागरसे पार जानेके योग्य सुदृढ नौकासदृश है। इस नौकाको ठीक मार्गमे रखनेवाला कर्णधाररूप सद्गुरु माना जाता है और भगवत्कृपारूपी अनुकूल वायु तो सदा सबको प्राप्त है ही। इस प्रकारके सब आयोजन प्राप्त होनेपर भी जो मनुष्य अपना कल्याण नहीं करता, वह आत्मधाती है। आत्मधातीसे यहाँ क्या

तात्पर्य है <sup>2</sup> क्योंकि वास्तवमे आत्माका तो त्रिकालमे भी नाश नहीं होता । जैसे—

य एनं चेत्ति हन्तारं यक्ष्वैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न चिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥

(गीता २। १९)

अर्थात् जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है, तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनो ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। अस्त्रादि अन्य किसी वस्तुसे भी इस आत्माका नाश नहीं होता। जैसे—

> नैनं छिन्द्नित शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्षेद्यन्त्यापो न शोपयति मारुतः॥

> > (गीता २।२३)

अर्थात् इस आत्माको शस्त्रादि नहीं काट सकते, इसको अग्नि नहीं जला सकता, जल भिगो नहीं सकता और वायु छुखा नहीं सकता । अनएव आत्मा अवध्य और अच्छेच हैं; फिर आत्मघात क्यो कहा जाता है ? जो मनुष्य अपना वास्तविक खरूप विना जाने अपना परमहित किये विना ही स्वेच्छासे अपना प्राण नाश करते हैं, अथवा समयपर शरीरसे प्राणोका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है, इन दोनो ही अवस्थाओका परिणाम ख्राव ही होता है । जैसे भगवान्ने कहा है—

तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेच योनिषु॥ आसुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि। मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥

(गीता १६।१९-२०)

अर्थात् उन द्देप करनेवाले, पापाचारी, क्रूरकर्मी, नराधमोको मै संसारमे बारंबार आसुरी योनियोमे ही गिराता हूँ; क्कर, श्कर आदि नीच योनियोमे भेजता हूँ । अतएव हे अर्जुन ! वे मूढ पुरुप जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त हुए मुझको (भगवान्को) प्राप्त न होकर उनसे भी नीच गतिको प्राप्त होते है ।

इस परिणामको ही आत्मघात वाहा गया है, क्योंकि भगवद्-भजनविमुख पुरुप अपनेको जो भी कुछ समझता है, उससे क्रमशः अधिकाधिक अधम योनिमे गिरता चला जाता है। जो मनुष्य अपने-आप अपना प्राण नाश करते है, वे निःसन्देह ईश्वर-विमुख होते ही है, क्योकि भगवद्भक्त आत्महत्या नहीं करते । इस आत्मप्राणनाश अपराधके साथ ईश्वरिवसुखताका अपराध भी शामिल है। इसीलिये इन्हे आत्मघाती कहते है। अतएव हमारा यह परम कर्त्तन्य है कि हम अपने परम हितके साधनका उपाय करें । हमसे अबतक जितना भी अपराध और पाप हुआ है, भगवद्-आश्रयसे वह सव दूर हो सकता है। हॉ, यह अवश्य अच्छी प्रकार समझ रखनेकी वात है कि भगवद्भजनसे सव पाप दूर होते है; पर यदि भगवद्भजनका आधार छेकर पाप करें अर्थात् यह समझ-कर पाप करे कि भजन करके पापोका नाश कर देगे, तो ऐसे भाव रखनेवालोके पाप नाहा नहीं होते; क्योंकि उन्होंने भजनको पाप करनेका साधन वनाया है और भगवान्को घोखा देना चाहा है। इसका परिणाम यह होता है कि वे खयं जवरदस्त घोखा खाते है और अन्तको नरकगामी होने है। तात्पर्य यह कि मनुष्य अपना हित और अनहित करनेवाला वास्तवमे खयं आप है। जैसे—

> उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत्। आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ (गीता ६।५)

'अपने द्वारा अपने आपका संसारसमुद्रसे उद्घार करे, अपनी आत्माको अघोगतिमे न पहुँचाये; क्योकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।'

> वन्धुरातमात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥ (गीता ६ । ६)

अर्थात् उस जीवात्माका वह आप ही मित्र है जिसने अपने द्वारा मन-इन्द्रियोसिहत शरीर जीत लिया है और जिसने मन-इन्द्रियोसिहत शरीर नहीं जीता है, उसके लिये वह शत्रुके सदश आप ही शत्रुतामे वर्तता है।

अन्तमे बद्धाञ्जिलेसे यह प्रार्थना है कि उस स्यामसुन्दर नन्दनन्दनका सर्वभावेन आश्रय छेना ही परम कर्तव्य है—'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन' और—

कृष्णे रताः कृष्णमनुस्मरन्ति
रात्री च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ।
ते भिन्नदेहाः प्रविद्यन्ति कृष्णं
हविर्यथा मन्त्रहुतं हुताहो॥
(पाण्डवगीता ११)



### 學術學術學





रम पुरुषार्थ क्या है <sup>2</sup> इस बातको चाहे सब लोग न जानते हो, पर इतना तो किसीको समझाना नहीं होगा कि दुःखोकी आत्यन्तिक निवृत्ति और अनन्त परमानन्द-को प्राप्ति तो सभी (अज्ञ और विद्वान्) चाहते है। वास्तवमे इसीका नाम परम पुरुपार्थ है। इसकी सिद्धिके लिये जगत्मे

अनेक साधन है और उन साधनोमे वहुत कुछ मतभेद भी देखा जाता है। यहाँ इस विषयका बहुत विस्तार न करके संक्षेपमे ही अपने विचार प्रकट किये जाते है। कल्याणकामी सज्जन अपने-अपने विचारानुसार साधन करते ही है और वे सभी वन्दनीय है। यदि नीचे लिखे विचार किसीके कुछ कामके होंगे तो आनन्दकी बात होगी। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि साधन तेज नहीं होता अथवा इच्छा रहते हुए भी साधन बिल्कुल ही नहीं बनता। विचार करना चाहिये कि इसका क्या कारण है है मेरी

समझसे साधनका रहस्य न समझनके कारण ही ऐसा होता है। यहाँ साधनके चार प्रकार लिखे जाते हैं, यदि कुछ गम्भीरतासे विचार किया जायगा तो चार प्रधान भेद स्पष्ट दिखलायी देंगे। इनको जानकर अपनी रुचि और अधिकारानुसार इनका अलग-अलग या यथाक्रम समुच्चय करके प्रयोग करना चाहिये।

?- कियासाध्य साधन-उसको कहते हैं जिसको करना अपने अधिकारमे हो — जो विद्या, धन, वल, प्रारच्य या अन्य किसीकी सहायनाकी अपेक्षा नहीं रखता हो, तथा जिसको सभी केवल इच्छामात्रसे कर सकते हैं। जैसे — सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, भगवन्नामजप इत्यादि।

२-अभ्याससाध्य साधन-उसको कहते हैं, जो विद्या, धन, वल, प्रारच्ध आदिकी अपेक्षा तो नहीं रखता, पर जिसमें पुन:-पुन: आवृत्तिकी आवश्यकता है । जैसे—निरन्तर जप, शीत-उष्ण आदि द्वन्द्रोका सहन, अक्रोध इत्यादि ।

३—वोधसाध्य साधन—उसको कहते है जो विचार और समझके आधारपर किया जा सके । यह साधन विचार और समझके विना नहीं वन सकता—जैसे परमात्माकी सर्वन्यापकताका अनुभव, सबमें भगवदर्शन, ध्यान, संसारकी अनित्यताका ज्ञान, भगवान्के सुहदता, दयाछता आदि गुणोका जानना इत्यादि ।

४-भगवत्क्रपासाध्य साधन-उसको कहते है जिसमे साधनकी अपनी कुछ भी खतन्त्रता नहीं रहती । यह साधन अपनी इच्छामात्रसे नहीं बनता, केवल प्रभुकृपासे ही बनता है। यहीं चरम साधन है, परम पुरुषार्थप्राप्तिका यही साक्षात् साधन है। इसीको श्रीनन्दनन्दनने इन शब्दोमें कहा है—

## तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥

(गीता १०।१०)

'उन निरन्तर मेरे ध्यानमे छगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोको (मै) वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते है ।'

> तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। नारायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्तता॥

> > (१०1११)

'उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये ही मै खयं उनके अन्तःकरणमे एकीभावसे स्थित हुआ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्ध-कारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकद्वारा नष्ट करता हूं।'

जिस कालमें यह साधन होने लगता है, उस कालमे बिना ही परिश्रम सब साधन अपने आप होने लगते है, बिना ही समझाये सब तत्त्व समझमे आने लगते है, अपार प्रेमका प्रवाह बहने लगता है और साधक अहर्निश प्रभुके प्रेममे निमग्न रहता है।

साधन-तत्त्वसे अनिम साधक क्रियासाध्य साधनको भगवत्कृपासाध्य मानकर अविवेकसे निश्चिन्त हो बैठते है। अभिमानके नाशके लिये सभी अवस्थाओमे भगवत्कृपाका मानना सर्वसम्मत है और इसकी आवश्यकता भी है। परन्तु ऐसे लोग तो अकर्मण्यता, आलस्य और प्रमादजन्य दोपसे सदाचार और

मिक्रयाओको करनेकी सामर्थ्य और खतन्त्रता रहते हुए भी उन्हें नहीं करते—जैसे गोखामीजीने कहा है—'काल्टि कमीह ईखरिंह मिथ्या दोप लगाइ', साधन-सम्बन्धमें स्वयं कुछ भी नहीं करना चाहते । सासारिक कमीमें पूर्ण कुशल और उद्योगी रहते हैं, परनत अपने हितकर कल्याणकारी कामोमें प्रभुकृपाका बहाना बतलाकर उदासीनता, असमर्थता प्रकट करते हैं । ऐसे हो लोग 'सो परत्र दुख पाबइ, सिर धुनि धुनि पिलताइ' गोस्त्रामीजीके इन बचनोको चिरतार्थ करते हैं । ऐसे मनुष्योको कुछ लाभ नहीं होता, वरं इनका अधःपतन ही होता देखा जाता है ।

अभ्यासजन्य साधनके विषयमे पतञ्जिल ऋषिने कहा है— स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः। ( योगदर्जन १।१४)

'यह साधन दीर्वकाल निरन्तर और सत्कारपूर्वक करनेपर दृढ होता है।' जल्दी ही सिद्धि पानेकी लमंगमे जो साधक यह साधन करता है, वह आगे चलकर अपने मन-इच्छित समयमे यथार्थ लाभ न देखकर हताश हो जाता है। एक मन्दबुद्धि मनुष्यने किसीके खेतमे गेहूँसे लदे हुए पौघोको देखकर अपने खेतमे भी वैसे ही गेहूँ पैदा करनेके लालचसे उससे पृद्धा कि 'मैया! मेरे खेतमे गेहूँ कैसे हो सकते हैं '' उक्त मनुष्यने कहा कि जमीनमे अच्छी तरह अन्न छीटकर उसे पानीसे सीचते रहो। आप ही अनसे भरे पौघे तैयार हो जायँगे। उसने अपने खेतमे अन्न छीट दिया और जल भी सींच दिया, पर मन्दबुद्धिवश उचित समयकी वाट न देखकर एक-ही-दो दिनोके वाद खेतमे गेहूँके

वैसे पौधे न देखकर हताश हो गया और जल सीचना वन्द कर दिया तथा पश्चात्ताप करता रहा । इसी प्रकार शीव्रतासे फल चाहनेवाले लोग अभ्यासजन्य साधन नहीं कर पाते ।

क्रियासाध्य साधन और अभ्याससाध्य साधन होनेपर भी कभी-कभी साधकके हृदयमें समत्व और उदार भाव प्रकट नहीं होते । इसका कारण है बोधसाध्य साधनका अभाव । यह साधन विचारसे प्राप्त होता है, चाहे वह विचार किसीके समझानेसे या शास्त्रोके गम्भीर विचारसे उदय हो । इस प्रकार जब बोधसाध्य साधन होने लगता है तब किसी पक्षविशेषका आग्रह नहीं रहता। वह साधक भगवत्-तत्त्वमें हर समय सावधान रहता है ।

प्रभुकृपासाध्य साधन प्रभुकी अनन्यशरणको ही कहते हैं। परन्तु आजकल इसके चाहे जैसे मनमाने अर्थ लगाये जाते हैं, अन्याय-दुराचार करते हुए भी लोग अपनेको प्रभुशरण कहते रहते हैं और प्रभु-आज्ञाका किञ्चित्मात्र भी पालन नहीं करते। इन्हीं सब कपटन्यबहारोके कारण वे लोग प्रभुकृपासे बञ्चित रहते हैं। जो लोग अपनी शक्तिके अनुसार क्रियासाध्य साधन करते हैं, बुद्धिके अनुसार विचार करते हैं तथा दीर्घकालतक इसीमें लगे रहते हैं और सब साधनोको प्रभुके ही आश्रित मानते हैं उनके कल्याणका जिम्मेवार स्वयं भगवान्को होना पडता है। देखिये गीता ९ । २२ और १२। ७।



## खेबाहरू

#### ---

खं वायुमिं सिल्लं महीं च ज्योतींपि सत्त्वानि दिशो दुमादीन्। सिरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः॥ (भाग०११।२।४१)

'आकारा, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि, जीवगण, दिशाएँ, वृक्षादि, नदी, समुद्रादि जो कुछ है, सबको भगवान्का ही खरूप समझकर अनन्य भावसे प्रणाम करे।'

संसारमे उसी मनुष्यका जीवन धन्य है जो सेवासे युक्त है और जो हृदयमे अपनेको सेवक तथा जगत्मे जो कुछ है, सवको अपने खामीकी मूर्ति मानता है। पृज्यपाद गोखामीजीने भी कहा है—

सो अनन्य जाकी असि मित न टरइ हनुमंत । में सेवक सचराचर रूपरासि भगवंत॥ (रामा०-किष्किन्था०)

क्या ही सुन्दर भाव है । सचे अनन्य भक्तकी यही पहचान है। अतएव मनुष्यमात्रको सचा सेवक बननेका यह करना चाहिये । प्रायः हमलोग सेवकके स्थानमे स्वामी बननेको ही उत्सुक रहते है, क्योंकि हमारी चाह ही ऐसी होती है। 'सब लोग हमे आराम पहुँचायें, हम सुखी बने रहे, दूसरोके दुःखकी हमे कुछ भी परवा नहीं; सब हमारी सेवा करें, हम किसीकी सेवा करना नहीं चाहते; जगत्में सब भोग हमारे छिये ही बने है और सारा संसार हमारे लिये ही है; पर हम किसीके लिये नहीं है। यही खामीपनके भाव है। सच्चे सेवकके भाव इससे बिल्कुछ भिन्न होते है, वह किसीसे कभी सेवा करानेका भाव खप्तमे भी नहीं रखता । बलात्कार यदि कोई उसकी सेवा करे तो इससे उसे व्यथा होती है, पर वह खयं अन्यकी सेवा करके आनन्दका अनुभव करता है। ऐसे सेवकको सेवा करनेमे चाहे कितने ही कष्टोका सामना क्यों न करना पड़े, सेवाके हेतु प्राणविसर्जन ही क्यों न करना पड़े, फिर भी उसे छेशमात्र भी कष्ट नहीं होता, बल्कि आनन्द-ही-आनन्द होता है। इस प्रकारकी सेवा वह निर्विशेपभाव-से करता है। तात्पर्य यह है कि सेवा करते समय, 'अमुक हमारे सम्बन्धी है, प्रेमी है; अमुक न्यक्ति धनी है, साधु-महात्मा है इत्यादि हेतु उसके सामने नहीं होते । मनुष्यसेवाकी तो बात ही क्या, वह तो पशु-पक्षी आदिकी भी सेवा करके अपनेको धन्य मानता है। उसका हृदय सदा दयासे पूर्ण होता है। किसीका दु:ख उससे सहन नहीं होता, अपनी शक्तिके अनुसार वह सदा दूसरोके दुःख दूर करनेमें यतशील रहता है। पूज्यपाद गोस्नामी तुलसीदासजीने जैसा संतके हृदयका वर्णन किया है, सच्चे सेवक-का हृदय भी वैसा ही होना है—

संतहद्य नवनीतसमाना। कहा कविन, पै वहा न जाना॥ निज परिताप द्रवह नवनीता। संत द्रवह पर ताप पुनीता॥ (श्रीराम॰ उत्तर॰)

### सेवासे क्या लाभ है ?

कहा जाता है कि सेवा करनेसे अन्तःकरण गुद्ध होता है । अन्तःकरण गुद्ध होनेका अर्थ है सेवामावसे और सेवाकार्यसे अन्तःकरणमे दिनोदिन उत्तरोत्तर दया, निष्कपटता, प्रेम, उदारता, सरलता, निर्मांकता, तेज. त्याग, उत्साह आदिका वृद्धि तथा पाप, पक्षपात, स्वार्थ, निर्दयता, छल, निन्दा, भय, आलस्य, प्रमाद, लोभ, मोह आदिका नाहा होना । यही अन्तःकरणकी गुद्धि है । किस प्रकारसे उपर्युक्त सद्गुणोकी प्राप्ति तथा दुर्गुणोका नाहा होता है, इसका स्पष्टीकरण विस्तारभयसे यहाँ नहीं किया जाता है; पाठक स्वयं ही विचार ले ।

साधारणतः लोग सेवाका अर्थ केवल दूसरोको भोजन या वस्र देना, रहनेको स्थान देना, द्रव्य देना या गुश्रूपा करना इत्यादि समझते हैं । यद्यपि ये सभी सेवाके कार्य है, तथापि सेवा-के अनेक परदे हैं जो समझनेयोग्य है । उनका स्पष्टीकरण अपनी बुद्धिके अनुसार पाठकोंके सम्मुख उपस्थित किया जाता है ।

### सची सेवा

संक्षेपमे कहा जा सकता है कि जिस कार्यको करनेसे दोनोका (अर्थात् जिसकी सेत्रा की जाय उसका तथा सेत्रकका) हित हो और उन्हें सुख मिले और जिसमें किसी प्रकारके खार्थ-की गन्ध भी न हो तथा जिसमें कोई हेतु या अभिमान न हो, वहीं सची सेवा है। सेवाकी ऐसी व्याख्या क्यों की जाती है ? बात यह है कि जिसकी सेवा की जाती है उसको उसमे सुख न मिले बल्कि दुःख होता हो तो वह सेवा नही कही जा सकती, उसे तो पीडा पहुँचाना ही कहना ठीक होगा । इसी प्रकार जो सेवा सेवक कष्ट सहता हुआ दुःखपूर्वक करता है वह सेवा भी प्रशंसनीय नहीं होती, क्योंकि ऐसी अवस्थामें सेवक किसी भी कारणसे बाब्य होकर विना प्रेमके सेवा करता है। यदि वह प्रेमपूर्वक सेवा करता तो देखनेवाछे दूसरेकी दृष्टिमे प्राणान्तक कष्ट-को सहते हुए भी वह खयं किञ्चिन्मात्र भी दुःखका अनुभव न करता, बल्कि परमानन्दको ही प्राप्त होता तथा सेवाके हित प्राण-का भी विटिदान करनेमें अपना अहोभाग्य समझता । इस विपयमे एक आख्यायिका शास्त्रोमे आती है-

राजा रिन्तदेव विख्यात, दानी थे। वे सदा दानमे अपना धन देते रहते थे। वे इतने वड़े दानी थे कि खयं भूखो रहकर भी पासके अन्नको भूखेको दे डाल्नेम तिनक भी नहीं हिचिकिचाते थे। एक वार दान करते-करते राजा रिन्तदेवने अपना सब धन दानमे दे डाला और आप परिवारसिहत भूखो मरने लगे। इस प्रकार अडतालीस दिन न्यतीत हो गये, भूख-प्याससे उनका शरीर अवसन्न हो गया, परन्तु उनके हृदयकी प्रसन्नतामे कोई कमी न आयी। उनचासवे दिन राजाको कुछ भोजनकी सामग्री मिली। वे भोजनकी तैयारी कर ही रहे थे कि एक भूखा ब्राह्मण अतिथि

आ पहुँचा । राजाने प्रीतिपृर्वक उसे भोजन कराया और वचे हुए अन्नको अपने परिवारमे वॉटकर वे अपने हिस्सेका अन्न भोजन करनेके लिये वैठे । इतनेहीमे एक भूखा गृह अतिथि आ गया । राजाने अपने हिस्सेसे उसे भोजन कराया और वह तृप्त होकर चला गया । इसके पश्चात् एक दूसरा अतिथि वहुत-से कुत्तोको साथ लेकर आया और वोला—'हे राजा, में और मेरे कुत्ते भूखे है, कुछ खानेको दीजिये ।' राजाने वचा हुआ अन्न उसे सम्मान-पूर्वक देकर प्रणाम किया । अव राजाके पास केवल जलमात्र वच रहा, वह उसे पीकर अपनी प्यास बुझाना ही चाहते थे कि इतनेमें एक चाण्डाल वहाँ आ पहुँचा और गिडगिड़ाकर कहने लगा कि 'महाराज ! मैं वहुत ही थका-माँदा हूँ, मुझे पीनेके लिये थोडा-सा जल दीजिये ।'

इस दीनतापूर्ण वचनको सुनकर राजाने वह वचा हुआ जल भी उसको पिला दिया और भगवान्से यह प्रार्थना की—

न कामयेऽहं गतिगीश्वरात्परामष्टिंश्रुक्तामपुनर्भवं वा।
आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः॥
(भाग०९।२१।१२)

अर्थात् 'मै परमेश्वरके निकट अणिमादि अप्ट सिद्धियोसे युक्त गति अथवा मुक्तिकी कामना नहीं करता । मेरी यही प्रार्थना है कि मै ही सब प्राणियोके अन्तः करणमे स्थित होकर दुःख भोग करूँ जिनसे उनका दुःख दूर हो जाय।' इसके बाद राजाको त्रिभुवनपति भगवान्ने अपना दिन्य दर्शन दिया । भगवान् ही इस प्रकार विभिन्न रूप धारणकर रन्तिदेवकी परीक्षा कर रहे थे । इस प्रकार सचा सेवक सेवामे कष्ट नहीं मानता, विन्क जितनी ही अधिक कष्टप्रद सेवा होती है उतना ही अधिक वह अपनेको धन्य समझता है ।

जो सेवा खार्थसे की जाती है वह सची सेवा नहीं है, क्योंकि खार्थसे सेवा करनेवाला जहाँ खार्थ नहीं देखता वहाँ सेवा-मे तत्पर नहीं होता और खार्थ सिद्ध हो जानेके बाद उसका सेवाभाव भी नहीं रहता । ये हमारे सम्बन्धी, कुटुम्बी है, या साधु-महात्मा है, अथवा ये काम पडनेपर हमारी सहायना कर सकते है, इस प्रकारके हेतु भी सेवामे प्रशंसनीय नहीं है। इस प्रकार-की सेवा संकुचित होती है। इसे निर्विशेष अहैतुकी सेवा नहीं कह सकते।

सेवकके हृदयमें सेवाके उपरान्त यदि यह भाव उत्पन्न हो कि मैने अमुककी सेवा की है अथवा उपकार किया है तो इस प्रकारका अभिमान सेवाको तुच्छ वना देता है। भक्त नरसीजी महाराज कहते है—

### वैष्णवजन तो तेने कहिये जे पीड़ पराई जाणे रे। परदःखेउपकारकरे, तोये मन अभिमानन आणेरे॥

सचा सेवक सेवा करके अपनेको उपकृत मानता है और जिसकी सेवा करता है उसको उपकारक मानता है। सेवाकार्यमें भी भाव ही प्रधान है। सेवककी भावना जितनी ही ऊँची होगी,

सेवा भी उतनी ही उच कोटिकी समझी जायगी। यों तो संसारमें वेतनभोगी सेवक अनेक प्रकारकी छोटी-वड़ी सेवा करते हैं, पर उससे उनके हृदयमे उपर्यक्त दिव्य गुणोका आविर्भाव नहीं होता और न उन्हें परमानन्दकी प्राप्ति ही होती है। सच्चे सेवककी निम्नलिखित विशेपताएँ हैं—

१-वह अपनेको कभी खामी नहीं मानता।

२- वह जीवमात्रकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है ।

३-सेवा करके पश्चात्ताप नहीं करता।

४-सेवा करके दुखी नहीं होता I

५-सेवा करके अभिमान नहीं करना ।

६-सेवा करके वदलेमे कुछ भी नहीं चाहता।

सेवामे जितना ही अधिक त्याग होता है, सेवा भी उतनी ही अधिक मृल्यवान् होती है। किसीको प्रसन्न करनेके छिये जो सेवा होती है वह तो दिखोंआ, नकछी सेवा है।

### सेवा किसकी करनी चाहिये

जो किसी प्रकारसे आर्त्त या दुखी है, जिन्हे सहायता या सेवाकी आवश्यकता है, अथवा जो सेवा करनेसे असन्तुष्ट नहीं होते उनकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिये। जो सेवा कराना नहीं चाहते पर सेवा करनेपर प्रसन्तता या अप्रसन्तता भी नहीं प्रकट करते उनकी भी सेवा करनी चाहिये ! पर जो सेवा नहीं कराना चाहता और वटात् की हुई सेवासे असन्तुष्ट होता है, वहाँ

उसकी आज्ञाका पालन करना ही सेवा है। क्योंकि वह आदर्श पुरुष होता है, उसका व्यवहार जगत्के लिये शिक्षाप्रद और अनुकरणीय होता है, उसे आदर्शसे हटानेका प्रयत करना अनुचित है। सेवक और सेव्यमे भाव-विलक्षणताके कारण कभी-कभी ऐसा होता है कि सेव्य ही सेवककी कोटिमे आ जाता है और सेवक सेव्य वन जाता है । जैसे कोई सत्पुरुप, जो सेवा कराना नहीं चाहता और खयं सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझता है, जो सेवाके रहस्यको अच्छी तरहसे जानता है और अपने आवश्यक कार्योंको स्वयं ही करता है, उससे यदि कोई सेवक सेवा करानेके लिये विशेष आग्रह या हठ करे और सेवा न करानेसे इसके दिलमे दुःख हो तो (यद्यपि इस प्रकारका दुःख होना सर्वथा अनुचित है) ऐसी स्थितिमे केवल सेवककी प्रसन्नताके लिये ही अनिच्छासे उसकी सेवाको अंगी-कार करना सेन्यको सच्चे सेनककी कोटिमे ला देता है क्योंकि इसमें अन्यके सुखके लिये वह अपने सुखका त्याग करता है। ऐसे उदाहरणोमे सेवक भी तत्त्वतः सेन्य बन जाता है क्योंकि वह अपनी प्रसन्तताके लिये ही आग्रहवश सेवा करता है । यही भाव-वैचित्रय है!



# सुखदुः, खतन्य

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्। (मनु०४।१६०)

ट-पतंगादिसे लेकर देवतातक जगत्के समस्त जीव सुख-दुःखके उल्झनोमे फॅसे हुए हैं। जिधर देखिये उधर ही सभी इसी चक्रमे भ्रमित है कि हमें सुख मिलें, हम सुखी होवें, हमे दुःख न मिलें, दुःखासे हमारा विल्कुल छुटकारा हो जाय। परन्तु फल यह हो रहा है कि सुख नो मिलता नहीं है, उलटे लोग

दुःख-ही-दुःखके समुद्रमे गोते खा रहे है । यह वड़ा ही आश्चर्यमय खेल है कि जिसे हम खुख समझते हैं और खुखरूप जानकर अपनाते है वहीं फिर दुःखकी मृर्ति दिखलायी देने लगता है। हा! मन्द्रभाग्य जीव! इस मृगतृष्णामे पडकर तैने वहुत समय विता दिया, पर तुझे सच्चे खुखकी बूँद भी न मिली। गोस्नामीजीने सच कहा है—

पेसेहि जनम समूह सिराने।

प्राननाथ रघुनाथ-से प्रभु तिज सेवत चरन विराने ॥
सुख-हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाँय पिराने ।
सदा मलीन पंथके मल ज्यों कवहुँ न हृद्य थिराने ॥
यह दीनता दूरि करिवेको अमित जतन उर आने ।
तुलसी चित-चिंता न मिटै विनु चिंतामनि पहिचाने ॥
(विनयपित्रका)

सासारिक जीवन सुख और दुःख इन दो वस्तुओं अन्दर ही सीमावद्र हो रहा है। हमारे सम्पूर्ण उद्योग, परिश्रम या क्रिया-का परिणाम स्वेच्छासे या अनिच्छासे जो कुछ भी होता है उसको हमलोग कभी सुख कहते है और कभी दुःख कहते है। यही हम-लोगोंकी आदत पड़ गयी है, इसपर हम कभी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करते।

### सर खनत ही जनम गयो, कवहुँ न तुपत भयो।

तालाव खोदते-खोदते उम्र बीत गयी, पर जल पीकर कभी तृप्त नही हुए । यही दशा हमारी हो गयी है ।

जो मनुष्य इन दोनो ( सुख-दुःख ) के फंदेसे छुटकारा पा जाता है वहीं कल्याण-पदका या अनन्त शाश्वत सुखका अधिकारी होता है । सुख यद्यपि वाञ्छनीय है तथापि ऊपर जिस सुखके त्यागकी बात कही गयी है वह सुख कुछ और वस्तु है, और वाञ्छनीय सुख कुछ और ही है । इसीका विवेचन यहाँ संक्षेपमे करना है ।

संसारासक्त लोगोका सुख क्या है विशे आपात रमणीयताको, कोई आपात आह्वादको, कोई प्राकृतिक विषयजन्य परिणामको, कोई प्राकृतिक विषयोमे अभ्यासजनित परिणामको सुख मानते हैं। जैसे (१) सुन्दर खीके सौन्दर्यरूप रमणीयताको सुख मानना। यह आपात इसल्ये कहा जाता है कि शारीरिक रूप-लावण्य कुछ कालके वाद उस दूसरे रूपमे परिणत होनेवाला है जिसे लोग सुन्दर न कहकर कदर्य कहते हैं और उससे घृणा करते है। (२) भोजनकालमें भोजन प्रिय लगना अथवा खेल-तमाशे आदिका सुख उतने ही कालतक प्रतीत होता है जबतक कि उसका संग रहता है, पीछे वह सुख नहीं रहता—ऐसे सुखको आपात आह्वाद कहते हैं। (३) मेहनत करके धनोपार्जन, व्यायाम करके

वलोपार्जन आदिमें जो सुख होता है, वह प्रकृतिविषयजन्य परिणाम-का सुख कहलाना है। (४) मादक वस्तु आदिके सेवनमे सुख मानना; जिसमें सांसारिक सुखके न होते हुए भी केवल अभ्यास-मात्रसे सुखकी प्रतीति होती है, प्राकृतिक विषय-अभ्यास-जनित सुख कहलाता है। इस प्रकार सासारिक सुखोके कुछ भेदोका वर्णन किया गया, परन्तु महर्षि पतञ्जलि कहते है—

परिणामतापसंस्कारदुः लेगुंणवृत्तिविरोधाः दुः लमेव सर्वे विवेकिनः। (२।१५)

जिसका परिणाम दुःख है, जो ताप देनेवाला है और जहाँ गुण-वृत्तियोका विरोध रहता है वह सब ही विवेकी पुरुपोकी दिष्टमें दुःखरूप ही है।

महर्पिके इस कथनको और भी स्पष्ट समझिये। उदाहरणके लिये एक वस्तुका भेद दिखलाया जाता है। धन आजकल संसारमे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, अतएव इस धनमे ही उपर्युक्त सूत्रके अर्थको समझनेकी चेष्टा कीजिये।

धनका परिणाम—प्रायः धनका परिणाम कल्ह, कष्ट, मामला— मुकदमा, वैर, द्रेष, चोर-डाकुओका भय, प्राणनाश और अनेक प्रकारके प्रमादोका उत्पादन है। अन्तमे धनका वियोग भी होता है। भर्तृहरिजी कहते है—

अवश्यं यातारश्चिरतरमुपित्वापि विपया वियोगे को भेदस्त्यजित न जनो यत् खयममून् । वजन्तः खातन्त्रयाद्तुलपि तापाय मनसः खयं त्यक्तवा होते शमसुखमनन्तं विद्धति॥ (वैराग्यशः १२) बहुत कालसे सेवन किये हुए विषयादि अवश्य जानेवाले हैं, उनके वियोग होनेमे कुछ भी सन्देह नहीं है, पर फिर भी मनुष्य खयं उनका त्याग नहीं करते । जब विषयादि मनुष्यको खयं त्यागकर चले जाते हैं तो उसे बहुत दुःख होता है । जो मनुष्य इस विषयमें सदा सावधान रहता है कि एक दिन विषय-भोग हमे अवश्य त्याग देंगे (इसलिये इनका सङ्ग नहीं करना चाहिये) वह अनन्त सुख और शान्तिको प्राप्त होता है । गोखामीजी भी जीवको चेतावनी देते हुए कहते हैं—

### मन पछितैहै अवसर वीते।

अंतहुँ तोहिं तजेंगे पामर ! तू न तजे अवही ते ॥(विनयपत्रिका)

अब धनके तापको समिश्चिये। जिसके पास धन रहता है, वह उसको सुरक्षित रखनेके लिये सदैव चिन्तित रहता है। धन कम न हो जाय, चोर-डाकू उसे न ले जायँ, हानि न हो, कहीं धन किसीमें डूब न जाय—इत्यादि सन्ताप धनवालेको सदैव अन्तः-करणमे जलाया करते हैं।

धनके संस्कार भी दुःखदायी होते हैं। धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है तब वह अपनी सम्बन्धी धनका पूर्व अवस्थाका स्मरण करके अति दुःखी होता है। अब गुण-वृत्ति-विरोधको देखिये। धनके द्वारा अन्तःकरणमे विभिन्न प्रकारके सुख-मोगकी वृत्तियाँ पैदा होती है। कभी सात्त्विक सुखके लिये धन-व्ययकी इच्छा होती है, कभी राजस-सुखके लिये और कभी तामस-सुखके लिये! इससे बहुधा अन्तःकरणमे इन वृत्तियोमे युद्ध भी हुआ करता है। वृत्तियाँ अपनी-अपनी ओर मन, बुद्धिको खीचने लगती है। क्या करें और क्या न करें, इस बातके निर्णय करनेमें बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इसीको गुण-वृत्ति-विरोध कहते हैं।

इस प्रकार महर्पि पतञ्जलिके सूत्रको समस्त सांसारिक वस्तुओपर घटाकर यदि हम देखें तो सबका खरूप दुःखरूप ही प्रतीत होगा । सुख-दुःखका एक और विवेचन पाठकोके सामनें रक्खा जाता है । वस्तुतः समस्त प्राकृतिक वस्तुएँ न सुखरूप है और न दुःखरूप । वस्तुओमे सुख-दुःखकी भावना अपने-अपने कल्पित भावोसे सम्बन्ध रखती है । उदाहरणार्थ अग्निको छीजिये। शीतकालमें अग्नि सुखद मालम होती है, परन्तु अत्यधिक मात्रामे वह शीतकालमें भी सुखद नहीं होती । ग्रीष्म-ऋतुमें तो वह कष्ट-दायक ही हो जाती है। इसी प्रकार मिलन-से-मिलन वस्तु भी एकके लिये दु:खरूप है तो दूसरेके लिये वही सुखरूप देखी जाती है। एक ही रूप एक कालमे दुःखरूप, दूसरे कालमें सुखरूप, कम मात्रामे सुखरूप तो अधिक मात्रामें दुःखरूप, अथवा कम मात्रामें दु खरूप तो अधिक मात्रामें सुखरूप, एक जीवको दुःखरूप तो दूसरेको सुखरूप होता है। जगत्मे एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सबको सब कालमे, सब रूपमें, सब अवस्थामें सुखरूप ही हो अथवा सब काल, सव रूप, सव अवस्थामे सबको दु:खरूप हो । यह भी कहना ठीक नहीं कि एक ही वस्तु दु:ख-रूप है और सुखरूप भी है। अतएव यह कहना पडता है कि प्राकृतिक कोई भी वस्तु या क्रिया न सुखरूप है और न दुःखरूप। वस्तुएँ केवल काल्पनिक भावनासे सुखरूप या दुःखरूप भासती है।

गम्भीरतापूर्वक विचार करनेसे समस्त जागतिक पदार्थोकी यही दशा प्रतीत होगी । जो इस सुख-दुःखके तत्त्वको समझकर अनुभवमे लाता है वह कभी सुख-दुःखोके उलझनोमे नही पड़ता। न कभी सुखी या दुःखी ही होता है। उसका सच्चा आनन्दमय जीवन हो जाता है। जैसा गीतामे कहा है—

न प्रहृष्येतिप्रयं प्राप्य नोहिजेत्प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरवुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः॥ (५।२०)

जो पुरुष प्रियको प्राप्तकर हर्पित नहीं होता और अप्रियको प्राप्तकर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा स्थिरबुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सन्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके एकीभावमें सदा स्थित है।

> यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्क्षति। शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ (गीता १२।१७)

जो न कभी हर्पित होता है, न द्वेप करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो ग्रुम और अग्रुम सम्पूर्ण कर्मोंके फलका त्यागी है वह भक्तियुक्त पुरुप मुझको प्रिय है।

वास्तिवक सच्चे सुखका विवेचन फिर कभी अवसर मिलनेपर किया जा सकता है। इस समय केवल इतना ही निर्देश करना पर्याप्त होगा कि जो सच्चा सुख है वह सबको, सब कालमे, सब अवस्थामें सुखरूप होता है, उसमे अल्पता या अधिकता नहीं होती, वह सदा परिपूर्ण है, नित्य है। उस सुखके रहते न तो किसी भी प्रकारका दु:ख आ सकता है और न किसी अभावकी ही अनुभूति होती है।



## शरणाम तितस्य

-60-

किसे अन्यान्य साधनोमे शरणागित सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसीको भक्तोने आत्मनिवेदन, आत्म-समर्पण अथवा प्रपत्ति कहा है। केवल भक्तिके साधनमें ही इसकी विशेपता नहीं है अपितु जितने प्रकारके कल्याणकारी साधन है, उन सबमे प्रधान तत्त्व शरण है। कल्याण चाहनेवालेका साधन आरम्भहीसे शरणागतभावको लेकर शुरू होता है। जैसे मुमुक्षुओके लिये श्रुतिमे इस प्रकारका वर्णन आता है—'स गुरुमेवाभिगच्लेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्' यहाँपर, अपने कल्याणके लिये श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास समिधा लेकर जानेका आदेश किया गया है। श्रीकृष्ण भगवान्ने भी गीतामें इसी बातको समर्थन करते हुए कहा है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥

(8138)

'इसिंखेये हे अर्जुन ! तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुपोसे, भलीभॉति दण्डवत्-प्रणाम तथा सेवा और निष्कपटभावसे किये हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानको जान, वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेगे।'

इससे यह पता लगता है कि अपने श्रेयके लिये प्रथम गुरु-चरणोकी शरण ली जाती है, फिर गुरुद्दारा उपदिष्ट होकर परमात्मामें आत्मसमर्पण किया जाता है अर्थात् सद्गुरु ऐसे शरणागत शिष्योको भगवान्के चरणकमलोके आश्रयमे पहुँचाकर अपना कर्तव्य पूरा कर देता है । सचा गुरु वहीं है जो अपने आश्रित जनोको भगवान्के चरणोमे समर्पित कर दे । यदि कोई गुरुकी शरण प्राप्त करनेपर भी भगवदाश्रयसे बिच्चत रहे तो यही समझना चाहिये कि या तो गुरुकी शरणप्राप्तिमे त्रुटि है अथवा सच्चे योग्य गुरुका अभाव है । शिष्यका कर्तव्य शुद्धान्तः करणसे— निष्कपटमावसे गुरुकी शरणमे जाना और गुरुका कर्तव्य अपने आश्रितको भगवत्-शरणमे पहुँचा देना है । अतएव मुमुक्षुके लिये शरणका साधन आरम्भसे ही आवश्यक है ।

यह साधन सभी श्रेणींके साधकोंके छिये प्रधान माना जाता है,—चाहे वह सांख्ययोगी, कर्मयोगी, ध्यानयोगी, हठयोगी अथवा भक्तियोगी हो । सभी मार्गोमे शरणकी प्रधानता है—आरम्भ और उपसंहार दोनो ही शरणमे होते है । प्रत्येक मार्गके उपक्रम तथा उपसंहारमे शरणका तत्त्व छिपा हुआ है । यहाँपर इसका विवेचन प्रसंग-विस्तारके भयसे स्थगित करके प्रस्तुत विषय 'गीतोक्त शरणागित' के विषयमे ही अपना मन्तव्य पाठक-पाठिकाओकी सेवामे उपस्थित करना है । उक्त विषयपर विचार करनेके पहले यह भी कह देना आवश्यक है कि शरणागितके तत्त्वको वही

जानते है जिनके वास्तवमे भगवान्को छोड़कर कोई अन्य शरण नहीं है। मै तो केवल शिक्षार्थीको भॉति अपने साधनमे सहायता-की दिएसे इस विपयकी चर्चाके लिये उद्यत हुआ हूँ और एक बालकके सदंश अपने विचारोको आपलोगोके चरणोमे उपस्थित करता हूँ।

श्रीमद्भगवद्गीताका उपक्रम शरणागितसे है और समाप्ति भी शरणागितमे ही है—दूसरे शब्दोमे यों भी कह सकते हैं भगवान् श्रीकृष्णकी जगत्प्रसिद्ध शिक्षाका वीज शरणागित ही है। भारतकी समरभूमिमे जब अर्जुन व्यामोहके कारण किंकर्तव्यिवमूढ़ हो गये और उन्हे अपने मोहके नाशका कोई उपाय न सूझ पड़ा, तब उन्होने अखिळ जगद्गुरु श्रीनन्दनन्दन झ्यामसुन्दरके चरणों-का आश्रय लिया—

कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः। यच्छेत्रः स्यान्निश्चितं बृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्॥ (गीता २।७)

'कायरतारूप दोपसे उपहत हुए स्वमाववाला और धर्मके विपयमे मोहितचित्त हुआ ( मै ) आपसे पूछता हूँ । जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिये कहिये (क्योंकि) मै आपका शिष्य हूँ, (इसलिये) आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये।'

जन इस प्रकार अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णका आश्रय ग्रहण करते है, तन करुणासागर न्रजेन्द्रनन्दन अनेक युक्तियो और प्रमाणोसहित उपदेश देते हुए अन्तमे अपने उपदेशका इस प्रकार उपसंहार करते है—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ । (गीता १८ । ६६ )

'सत्र धर्मोंको अर्थात् सम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको त्यागकर केवल एक मुझ सिचदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, मै तुझको सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, त् शोक मत कर ।'

यहाँ भगवान्की शिक्षाका पर्यवसान शरणागितमे है, यही देवकीनन्दनका चरम उपदेश है—इसके बाद केवल अधिकारी तथा गीतामाहात्म्यकी चर्ची है। उपर्युक्त श्लोकमे 'शरण्य' (शरण लेनेके योग्य) एकमात्र अखिल गुणनिधि वासुदेव श्लीकृष्ण ही है, और शरणागत (शरण होनेवाले जीव उपलक्षित) श्रीअर्जुन है, फल—सम्पूर्ण पापोका नाश तथा कल्याणकी प्राप्ति है और साधन 'शरण' है—

अब शरण शब्दके अर्थके विपयमे कुछ विचार किया जाता है। श्रीमद्भगवद्गीतामे 'शरण' शब्द चार जगह आते है। यथा- क्रमसे उनका अर्थ यह होता है—

- (१) गीता अ०२ इलो० ४९ में 'शरण' शब्दसे 'आश्रय' लिया जाता है।
- (२) गीता अ० ९ रुको० १८-—यहाँ 'शरणम्' शब्दका अर्थ—एकंमात्र भगवान् शरणयोग्य—अथवा शरणरूप भगवान् है ।

- (३) गीता अ० १८ श्लो० ६२—यहाँ जो 'सर्वभावेन शरणं गच्छ' कहा है इसका तात्पर्य यह है कि सब प्रकारसे अर्थात मन, वाणी और शरीरसे भगवत्-शरणको प्राप्त हो ।
- (१) गीता अ० १८ श्लो० ६६ में जो 'मामेकं शरणं व्रज' कहा है, उसका अर्थ है कि केवल एक मेरी ही शरण ले ।

इनके अतिरिक्त श्रीमद्भगवद्गीतामे शरणागतका वर्णन दूसरे शब्दोमे कई स्थानोपर मिलता है । जैसे—

१—गीता अ० ७ इलो० १४ 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते' जो मेरी शरणमें आता है वह मायाको उल्लंघन कर जाता है अर्थात् संसारसे तर जाता है ।

२—गीता अ० ७ श्लो० १५ 'न मां दुष्कृतिनो म्हाः प्रपद्यन्ते नराधमाः' दुराचारी नराधम म्ह लोग मेरी शरण नहीं लेते ।

२—गीता अ० १५ श्लो० ४ 'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' उस आदिपुरुप नारायणकी शरण हूँ ।

इत्यादि अनेक वचनोसे शरणकी महिमा गीतामें वर्णित है। शरणागितके साधनमे कहीं भी खाधीनता नहीं रहती और न कुछ छिपा ही रहता है। पूर्णतया उन्मुक्त हृदयसे आत्मसमर्पणका नाम 'शरण' है। जवतक शरणागत भक्त किसी भी अंशमे अपनेको खतन्त्र, किसी भी वस्तुको अपनी तथा किसी भी क्रियामे अपने कर्तृत्वाभिमानका भाव रखता है, तवतक शरणागितमें त्रुटि ही है। शरणागत भक्त तो अपने आपसहित अपना सर्वख भगवान्के चरणोमे अर्पण कर देता है—'सर्वभावेन शरणं गच्छ।' और वह

शरणागत भक्त ऐसा बन जाता है जैसे जड़ वस्तु अपनी सत्ता, ममता, अहंताका कुछ भी ध्यान नहीं रखकर चेतनके अधीन काम करती है, वैसे ही शरणागत भक्त प्रभुके अधीन हुआ अपनी सत्ता, ममता, अहंताको भुलाकर प्रभु जैसे चलाते है, वैसे ही चलता है। वह प्रभुके हाथकी कठपुतली वन जाता है। उस समय उस पुरुपका व्यवहार ऐसा ही होता है जैसा इस उक्तिमें कहा है—'त्वया हजीकेश हदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।'

वास्तवमे जो भगवत्-शरण नहीं है, उनका यह कथन दम्भमात्र है। जो वास्तवमे भगवान्की शरण है, वह कुछ कहते नहीं, पर उनका व्यवहार इस उक्तिके अनुरूप ही होता है। अतएव शरणका अर्थ प्रभुके भावानुसार अथवा आज्ञानुसार कार्यों-का करना तथा कर्तव्याकर्तव्यमे अपनी बुद्धिके निर्णयको त्यागकर भगवत्-निर्णयको ही मान्य करना है। गीतामे अर्जुनने भी शरण शब्दसे यही भाव प्रकाशित किया है, जैसे—

व्रजजनवञ्चभ कमलनेत्र श्रीकृष्णद्वारा वर्णित समस्त उपदेशोका सार यही है—

> सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (गीता १८ । ६६ )

वैष्णवोने इसीको सर्वोत्कृष्ट उपदेश अथवा सर्वोच श्लोक कहा है। यदि कोई यह जानना चाहे कि समस्त गीतोक्त उपदेशका सार यह श्लोक कैसे है तो उत्तरमें भगवत्-वचन ही प्रमाण है। गीता अ० १८ श्लो० ६४ में भगवान्ने कहा है कि—

> सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दढिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥,

'हे अर्जुन! सम्पूर्ण गोपनीयोसे भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनोंको (त्) फिर भी सुन (क्योंकि त्) मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हिनकारक वचन (मै) तेरेलिये कहूँगा।' इस उपर्युक्त खोकमे 'गुग्रतमम्' शब्द दिया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सब उपदेशोका सारभृत उपदेश आगे कहनेवाले है और उसीको भगवान्ने अ० १८ के ६५ तथा ६६ के खोकमे कहा है।

भगवान् यहाँ अपने उपदेशको समाप्त करके अर्जुनकी परीक्षाके लिये जब अध्याय १८ के इलोक ७२ में पृछते हैं तब अर्जुन सक्षेपमे एक ही शब्दमे उस सर्वोत्कृष्ट इलोकका अर्थ अथवा शरणका तालपर्य वतलाते है—'करिप्ये वचनं तव' (अ० १८ स्त्रो० ७३) 'आपकी आज्ञापालन करूँगा।' वस, संक्षेपमे 'शरणका' सव तात्पर्य इसके अन्दर आ जाता है। इस स्थलपर भगवान्ने भी अपने उपदेशको समाप्त कर दिया, क्योंकि अब अर्जुन भगवान्के भावको ठीक-ठीक समझ गये । सच्चे अनन्यशरण भक्तका अपने लिये अपना कर्तव्य अथवा उसे अपने उद्धारकी चिन्ता कुछ भी नहीं रह जाती। वह तो एक बाजेके समान है, बजानेबाला जिस प्रकार चाहे वैसे ही वजा सकता है, जिस रागको वह निकालना चाहता है वहीं राग निकलता है। अपने हानि-लाभ, जीवन-मरण, मान-अपमानकी चिन्ता उसे नहीं रहती । महात्मा मंगलनायजी खामी कहा करते थे कि 'कल्याणके अनेक मार्ग है और सब ही ठीक है किन्तु उन सत्रमे शरणागतिका मार्ग अछौकिक है।' अव यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इसे अलौकिक क्यों कहा जाता है ? इसका उत्तर यह है कि अन्य मार्गोमे साधनका भार और

कर्तव्य साधकके सिरपर रहता है। यहाँ शरणागतिमे सब भार अपने प्रभुके सिरपर रहता है । वहाँ अपनी चिन्ता खयं करनी पड़ती है, किन्तु यहाँ शरणागत भक्तकी चिन्ता भगवान्को रहती है; भक्त तो निश्चिन्त रहता है। इसी आशयपर एक भक्तने कहा है--- 'व्यास भरोसे कुँवरके सोवत पॉव पसार' इसके अतिरिक्त वहाँ साधक अज्ञानजन्य ममतामे आसक्ति रहनेसे गिर भी जाता है; पर यहाँ शरणागत भक्तके रक्षक खयं त्रिभुवनपति भगवान् रहते है, फिर गिरनेका भय कैसे हो सकता है 2 यहाँ तो शुकदेव खामीके यह वचन चरितार्थ होते हैं 'त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयाः' 'आपके द्वारा रक्षित हुए निर्भय विचरते है।' शरणागत मक्तका रक्षण प्रभु उसी प्रकार करते हैं जैसे एक छोटे स्तन्यपायी बालक-की रक्षा और देखमाल जननी करती है। माता भी परिमित शक्ति-वाली होनेके कारण सर्वथा रक्षा नहीं कर सकती, पर यहाँ तो अपरि-मित शक्तिवाले रक्षक है। अतएव शरणागति कल्याणका अलौकिक मार्ग है। भगवान्की शरण नीचातिनीच भी छे सकता है। सच्चे हृदयसे शरण छेनेके बाद कोई दुराचारी नहीं रह सकता। इधर भगवान् भी नीचातिनीचको शरण देनेसे मुख नहीं मोडते, अतएव निर्मय होकर अपने पापोके समूहको आगे करके विभीपणकी भॉति प्रमुके चरणोमे अपनेको समर्पण कर देना चाहिये, जैसे विभीषण-जीने कहा है-

> श्रवन सुजस सुनि आयर्ड, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरतिहरन, सरन सुखद रघुवीर॥ बोलो शरणागतवत्सल भगवान्की जय!



# कमतत्त्व

### -5-th-2-

सारिक समी जीवोको कभी-न-कभी और किसी-न-किसी प्रवार रोगसे प्रस्त होना ही पडता है। मनुष्येतर प्राणियोके लिये तो कुछ कहना नहीं है पर मनुष्योको किसी प्रकार भी रोग आकर प्राप्त होनेपर ववराना नहीं चाहिये। क्योंकि जीवोंको जो भी रोग आकर

प्राप्त होता है वह अपने किये हुए कर्मानुसार ही प्राप्त होता है, चाहे उस रोगका कारण दृष्ट हो या अदृष्ट । भगवान् ख्यं किसीको सुख या दुःख नहीं पहुँचाते । जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त होता है, सब अपने किये हुए कर्मानुसार भगवान्द्रारा प्रेरित होता है । यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि सुख-दुःख कौन देता है तो उत्तरमे कहना है कि देनेवाले भगवान् ही है पर जीव जैसा कर्म करता है तदनुसार ही भोग प्राप्त होता है। कर्म ख्यं तो जडकूप है और कियाके साथ-साथ खकूपसे नाइा भी हो जाता है । कर्म ख्यं अपने-आप फल नहीं देता, परन्तु निष्फल भी नहीं जाता । बीजकूपसे संस्कार छोड़ जाता है । तदनुसार भगवान्- द्वारा उसका फल मिलता है । जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी- रूप कर्म ख्यं दण्ड नहीं देता परन्तु राजा उस चोरीका फलकूप दण्ड देता है । यहाँ यदि कोई कहे कि भगवान् दण्ड देनेकी चेष्टा

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिद्स्ति धनंजय। मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥

'हे धनञ्जय ! मेरे अतिरिक्त किञ्चित्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, यह सम्पूर्ण (जगत् ) सूत्रमें (सूत्रके ) मणियोंके सदश मुझमें गुँथा हुआ है ।'

सर्वत्र सर्वरूप भगवान्को देखकर बारंबार प्रसन्न होना चाहिये। चाहे जैसाभी दुःख-सुख, हानि-लाभ, रोग-शोक, मान-अपमान आकर प्राप्त हो, भगवत्रूप समझकर ही उसका आलिङ्गन करना चाहिये। एक भक्तने कहा है—

देख दुःखका वेश धरे में नहीं डक्रँगा तुमसे नाथ। जहाँ दुःख वहाँ देख तुम्हें में पकड़ूँगा जोरोंके साथ॥ नाथ! छिपा छो तुम मुँह अपना चाहे अति अँधियारेमें। में छूँगा पहचान तुम्हें इक कोनेमें जग सारेमें॥ रोग, शोक, धन-हानि, दुःख, अपमान घोर, अति दारुण क्रेश। सबमें तुम, सब ही है तुममें अथवा सब तुम्हरे ही वेश॥ तुम्हरे विना नहीं कुछ भी जब तब फिर मैं किसछिये डक्रँ। मृत्युसाज सज यदि आओ तो चरण पकड़ सानन्द मक्रँ॥ दो दर्शन चाहे जैसा भी दुःख-वेश धारणकर नाथ। जहाँ दुःख वहाँ देख तुम्हें में पकड़ूँगा जोरोंके साथ॥